

# योगके आधार (BASES OF YOGA)

श्रीअरविन्द



श्रीअरविन्द्-ग्रन्थमाला १६, रघू देवासें द रिशमों 16, Rue desbassam de Richemont, पांडीचेरी (Pondicherry)

## <sub>श्रुवादक</sub> मदनगोपाल गाडोदिया

सगरक आचार्य श्रीअभयदेव विद्यालकार

प्रकाशक

श्रीअरविन्द-ग्रन्थमाला पाडीचेरी

२४ नयबर १९३९

सोर ण्येन्ट्स दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा, त्यागतवनगर, महास

> सुदक हिन्दी प्रचार प्रेस, त्यागरायनगर, मदाम

प्रथम सरकत्ण { मृत्य १०५० } (२) हा स्पया

#### प्रकाशकका वक्तव्य

#### ---

शीअरिविन्द्देवने समय-समयपर, अपने शिष्योंको, उनके प्रश्नोंके उत्तरमें, जो पत्र लिखे उनमेंसे कुछका सप्रह अगरेजींमे "बेसेज आफ योग" (Bases of Yoga) के नामसे प्रकाशित हुआ है। उसी पुस्तकका हिन्दी अनुवाद आज हम हिन्दी-ससारके सामने एख रहे हैं। यह पुस्तक इस ढगसे तैयार की गयी है कि शीअरिवन्द-योग और उसके साधनके विषयमें जिज्ञासा रखनेवाळे सज्जनोंको इससे पर्याप्त लाम हो सके। इस योगके साधकोंके लिये तो यह पुस्तक पर्य-प्रदर्शकका काम करती ही है, अन्य योगोंके साधकों और जिज्ञासुओंको भी इससे यहत-कुछ सहायता मिळेगी ऐसा हमारा विश्वास है।



# विषय-सूची

|                                             | 5.6 |
|---------------------------------------------|-----|
| स्थिरता—द्यान्ति—समता                       | 8   |
| धद्धाअमीप्साआत्मसमर्पण                      | કર  |
| कठिनाईमें                                   | ९३  |
| <b>र</b> च्छा (कामना)—आहार—कामधासना         | १४९ |
| भौतिक चेतना—अधचेतना—निद्रा और<br>स्वप्र—रोग | २०५ |
|                                             |     |





# स्थिरता

शान्ति समता



यदि मन चचल है तो योगकी नींव डालना संभव नहीं । पहली आवश्यकता है कि मन अचचल हो । -च्यक्तितत चतनाको लीन कर देना भी योगका पहला लक्ष्य नहीं है । पहला लक्ष्य है इस चेतनाको लचतर आप्याप्तिक चेतनाकी और खोल देना और इसके लिये भी जिम बातकी समसे पहले आवश्यकता है वह है मनकी अचचलता ।

> 144. 1

पहर्टी वात जो साधनामें करनी है वह है मनमें एक स्थापी शान्ति और निधल-नीरवताको स्थापित करना । अन्यना तुन्हें अनुभूतिया हो सकती है पर कुछ मी स्थापी प्राप्ति न होगी। निधल-नीर्य मनमें है। यह ममय है कि वहा सत्य चेतनाका निर्माण किया जा सके।

अचचळ मनसे यह मसळव नहीं कि उसमें कोई विचार अजना कोई मनोमय गतिया होंगी ही नहीं, विस्त यह कि ये सन ऊपर ही ऊपर रहेंगी और तुम अदर्शी अपनी सत्य सत्ताको इनसे अलग अनुभव करते रहोगे, मनके इन विचारों और गतियोंको देखते रहोगे पर उनके प्रवाह में वह नहीं जाओगे, तुममें यह योग्यता होगी कि तुम उनका निरीक्षण करो और निर्णय करो तथा जो उल्लब्स करने योग्य हो वह सब त्याग करों एव जो कुल स्वाम करने योग्य हो सत्य अनुभृति हो उस समको स्वीकार कर धारण करों।

मन निष्क्रिय रहे यह अच्छा है, पर इस बातका घ्यान रुगो कि तुम फेबल सत्यके सामने तथा भागात शक्तिके जो सस्पर्श मिलते हैं उनके सामने टी निष्क्रिय होते हो। यदि तुम निम्म प्रकृतिहारा सुशाई हुई बातों तथा उसके प्रभावोंके सामने निष्क्रिय हो जाओंगे, तो या तो आगे नहीं उद सकोंगे या अपने आपको उन बिरोधी शक्तियाके सामने उघाइ दोंगे, जो सुम्हें योगके सत्य मार्गसे बहुत दूर है जा सकती ही। मातासे चाहो कि वे तुम्हारे मनमें इस स्थायी शान्ति और अचचळताकी स्थापना करें और तुम्हारे अन्दर, बाढा प्रकृतिसे मुह मोड़े हुए तथा प्रकाश और सत्यकी ओर अभिमुख हुए, तुम्हारा जो अन्त -पुरप है उसका यह भान तुम्हें निरन्तर होता रहे।

जो शक्तियो साधनामें बाधक होती हैं वे निम्नतर मनोमय, प्राणमय और भौतिक प्रकृतिकी शक्तिया हैं। उनके पेछि मनोमय, प्राणमय और सृक्ष्म भौतिक जगतोंमें रहनेवाडी विरोधी शक्तिया हैं। इन सबका तभी मुकाग्रङा किया जा सकता है, जब मन और हृदय एकमात्र भगवान्की ही अभीष्तामें एकाप्र और केन्द्रित हो जुके हीं।

**李** 龙

निश्चल्नीरवता सदा अच्छी है, पर मनकी इस निश्चलतासे भेरा मतल्य यह नहीं कि मन विल्कुल ही निश्चल हो जाय। मेरा स्थिमाय यह है कि मन नव प्रकारकी हल्चल और वेचैनीसे मुक्त हो, स्थिर

हो, उत्फुल हो और प्रसन हो, जिससे वह अपने-आपको तम शक्तिके सामने खोल सके जो प्रकृतिका ग्यान्तर करेगी । आवश्यक बात यह है कि अशा त विचारों, अश्रद चित्तवृत्तियों, माननाओंकी उलझनों तथा अन्य अमगल गतियोंके मनपर निरन्तर आक-मण करते रहनेकी आदतसे छुटकारा पाया जाय । ये हैं जो हमारी प्रकृति को क्षरन करते, उसे आच्छन करते आर दिव्यशक्तिके छिये काम करना कठिन बना देते हैं। जब मन स्थिर और शान्त हो जाता है तब शक्ति अपना काम अधिक सुगमतासे कर सकती है। तुम्हारे लिये यह समन होना चाहिये कि तुम उन बाताको, जिनका परिवर्त्तन करना तुममें आवश्यक है, निना घवराये या मुरहाये हुए देख नको, ऐसा करनेसे परिवर्त्तन अधिक मुगमतासे हो जाता है।

· \*

हत्य मन और स्थिर मनमें भेद यह है कि, मन जन हत्य होता है तो उममें कोई निचार नहीं रहता, कोई धारणा नहीं होती, किसी प्रकारका भी मानसिक फार्य नहीं होता, केवल वस्तओं का एक ऐसा सारमृत इदियान भवमात्र होता है जिसका कुछ रूप नहीं बधता, किन्तु स्थिर मनमें मनोमय सत्ताका सत्त्व ही शान्त हो जाता है. इस प्रकार शान्त हो जाता है कि उसकी शान्ति किसी भी चीजसे भग नहीं होती । यदि विचार पा सकल्प आते हैं तो ये स्वय मनमेंसे बिलकुल नहीं उठते, बल्कि बाहरसे आते हैं और जैसे उड़ते हुए पक्षियोंका एक समूह निर्वात आकाशमेंसे होकर गुजर जाता है वैसे ही ये भी आते और चले जाते हैं। ये किसी चीजको क्षण्य किये जिना तथा अपना कोई चिन्हतक छोडे निना गुजर जाते हैं। यहांतक कि यदि हजारों आरुतिया अथवा अत्यन्त मीपण घटनाए भी उसके सामनेसे गुजरें, तो भी उसकी स्थिरता और अचचलता बनी रहती है, मानो उस मनकी रचना एक शास्वत और अविनाशी शान्तिके तत्त्वसे ही हुई हो। जिस मनने इस स्थिरताको प्राप्त कर छिया है वह काम करना आरम कर सकता है, यहा-तक कि वह तीत्र रूपसे तथा शक्तिशानितासे मी काम कर सकता है, पर उसकी अपनी मूळगत शान्ति

तो वनी ही रहेगी—मह अपने आपमेंसे कुछ नहीं गढेगा, बल्कि ऊपरसे जो कुछ आता है उसे प्रहण करेगा, जीर अपनी ओरसे विना कुछ घटाये बढ़ाये, उसे एक मनोमय रूप प्रदान करेगा। यह काम वह शान्त तथा बीतराग होकर करेगा, यथिय इस सत्यकी तथा इस सत्यमार्गकी मगल्मय शांकि और प्रकाशकी असन्नता उसमें बनी रहेगा।

\*

मनका निश्चल मीर्य हो जाना और विचारों से मुक्त होकर शात हो जाना फोई चुरी वात नहीं है—कारण, प्राप जब मन निश्चल हो जाता है तभी ऊपरसे विशाल शान्तिका पूर्णावतरण होता है और इस मिशाल शान्तावस्थामें, मनके परे जो शान्त महा है, जो अपनी विसुताहारा सर्वेन फैला हुआ है, उसका साक्षात्कार होता है। जब शान्ति और मनोमय निश्चल-नीर्यता स्थापित हो जाती है, तब प्राणमय मन बहा पुस पड़ने और उस स्थानको अधिष्टल्न.

चरनेकी चेष्टा करता है अथवा यत्रात्मक मन इसी अभिप्रायके लिय अपने नाना प्रकारके मामूली अभ्य-सित विचारोंकी परपराको उठानेकी कोशिश करता है। इसके छिय साधकको यह करना चाहिये कि वह इन बाहरी विचारोंको दर करने और इन्हें चुप कर देनेके लिये सावधान रहे जिससे कम से कम ध्यानके समयमें उसके मन और प्राणकी ज्ञाति और अच-चलता अखण्ड बनी रहे । यदि तम दढ और शान्त सकल्प रखो तो इसे उत्तम रीतिसे कर सकते हो । इस प्रकारका सकल्प उस प्रकपका सकल्प होता है जो हमारे मनके पीछ है, जब मन शात हो जाता है, जब वह मीन हो जाता है तन साधक इस पुरुपका परिचय प्राप्त कर सकता है जो स्वय निश्रल-नीरय भी है और प्रकृतिके कार्यसे अलग भी ।

धीर, स्थिर, आत्मरत होना, मनती यह अचचलता, जाहा प्रकृतिसे पुरुपकी यह पृथकता बहुत सहायक होती है, प्राय अनिवार्य होती है। जवतक सत्ता विचारोंके चकरमें घुमा करती है या प्राणकी गतियोंके

उत्पातसे निचलित हुआ करती है तनतक साधक इस प्रकार स्थिर और आत्मरत नहीं हो सकता ! अपने आपको इनसे अलग करना, इनसे अलग होकर रहना और इन्हें अपने-आपसे अलग अनुभव करना अनिगर्य है !

सत्य व्यक्तित्वके आविष्कारके छिये और प्रकृतिमें उसका निर्माण करनेके छिये दो चीज आवश्यक हैं। पहली है इदयके पीछे रहनेगाले अपने ही अन्त -पुरुपका ज्ञान और दूसरी है पुरुपका प्रकृतिसे इस प्रकारका विन्छेद। क्योंकि सत्यन्यक्ति शहा प्रशृतिकी कियाओंके कारण परदेकी ओटमें पीछे पड़ा हुआ है।

e #

स्यरताकी एक महान् छहर (अथवा समुद्र) और एक विशाछ प्रकाशमय सत्यवस्तुका ततत झान—यह स्पष्ट रूपसे परम मत्यकी मूल्यत उपल्किका स्टब्स हेता जब मन और आत्मापर उसका प्रथम सस्पर्श होता है। इनसे अधिक अच्छे प्रारम या स्थापनामी कामना नहीं की जा सकती—यह एक आधारभूत चट्टान है जिसपर वाकी सब कुछ निर्माण किया जा सकता है। अवश्य ही, इसका अर्थ किसी एककी उपस्थित नहीं है, विल्क इसका अर्थ है भागवत-उपस्थिति—और इस अनुभूतिके महत्यकों किसी अर्खीकृति अथवा सन्देहके कारण कम कर देना एक भारी भूछ होगी।

इसकी ब्याख्या करनेकी आवश्यकता नहीं है और साधकको इसे किसी आकृतिमें परिवर्त्तित करनेकी नेष्टा भी नहीं करनी चाहिये, कारण यह उपस्थिति अपने स्थमावमें अनन्त है। यदि माधककी औरसे रुगातार स्थिकृति होती रही तो इसे अपने आपको या अपने-आपमेंसे जैसा कुछ या जो कुठ प्रकट करना है उसको वह अनिरार्य रूपसे स्वय अपनी ही शांकिद्वारा प्रकट करेगी।

यह विल्कुळ ठीक है कि यह भगवानकी ओरसे भेजा गया प्रसाद है और इस प्रकारके प्रसादका एकमात्र उत्तर जो कुछ दिया जाना चाहिये वह है इसकी स्वीकृति,

कृतज्ञता और जिस शक्तिने चेतनाका स्पर्श किया है. टसे सत्तामें जो कुछ विज्ञास करना है. टसकी वह करने देना-यह अपने-आपको उस ओर खुळा रखनेसे ही होगा। प्रकृतिका पूर्ण रूपान्तर एक पटमें नहीं किया जा सकना, इसमें एक दीर्घ काल लगेगा ही और यह उत्तरोत्तर भूमिकाओंको पार करके ही आगे बदेगा, अभी जो अनुभूति तुमको हो रही है वह केवल एक आरम है, नवीन चेतनाके लिये एक आधारस्थापना है, जिसमें उस रूपान्तरका होना समव हो सकेगा । अनुभूतिका अनापास और आपसे-आप होना है। यह सिद्ध करता है कि यह कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसे मनने, सकल्पने या मावावेशने उत्पन्न किया हो, बल्कि यह उम सत्यमे आयी है जो इनसे परे है ।

\* 0

मन्देरोंको दूर फरनेका अर्थ है अपने विचारीं-पर नियत्रण-अवस्य यह ऐमा ही है । किन्तु अपने विचारोंका नियत्रण भी उतना ही आवश्यक है जितना कि अपनी प्राणमय वासनाओं और आवेगोंका अथवा शरीरकी चेष्टाओंका नियत्रण—यह नियत्रण योगके छिये तो आवश्यक है ही पर योगके आतेरिक्त भी इसकी आवश्यकता है । किसीका यदि अपने विचारों-पर नियत्रण नहीं है. यदि वह इन विचारोंका साक्षी. अनुमन्ता और ईश्वर नहीं है तो वह पूर्ण विकसित मनोमय प्रका भी नहीं हो सकता। जहा मनुष्यके लिये यह अच्छा नहीं है कि वह अपनी वासनाओं और आवेगोंके तुफानमें वेपसवारके जहाजकी तरह बहता रहे या कभी शरीरकी तामसिकता और कभी शारीरिक आवेशोंका गुलाम बना रहे, वहाँ यह भी किसी तरह अच्छा नहीं है कि उसकी मनोमय सत्ता उसके निरकुश और अनियंत्रित निचारोंके बीच टेनिसके गेंदकी तरह इधरसे उधर छढकती रहे ! मैं जानता है कि यह अधिक कठिन है, क्योंकि मनुष्य मुख्यत मनोमय प्रकृतिकी रचना होनेके कारण अपने-आपको अपने मनकी गतियोंके साथ तदाकार कर ठेता है और मन भँवरके चक्कर और छपेटोंसे

अपने-आपको एकाएक ज़दा नहीं कर सकता । अपेक्षया उसके लिये यह सहज है कि वह शरीरपर. क्स-स-कम अपनी आरीरिक कियाओंके कड भागपर नियत्रण कर मके , प्राणमय आवेशों और इच्छाओंपर मनका नियत्रण यद्यपि बहुत सहज नहीं है परन्त एक संघर्षके बाद यह मजेमें सभय हो जाता है, किन्त जिस प्रकार तात्रिक योगी नदीके ऊपर बैठते हैं उस प्रकार विचाराके मवरके ऊपर नैठना ससाध्य नहीं है। फिर भी ऐना किया जा सकता है, ऐसे सत्र मृतुष्योंको जिनका मनोमय विकास हो चुका है. जो शीसत मनप्यसे शह उत्पर दठ चके हैं. त हैं भिनी न फिसी तरह अथना कम-से कम फिनी विजेप समय और किसी विशेष प्रयोजनक लिये अपने मनके दो भागोंको प्रथक करना पहला है, एक 🕈 सिक्रय भाग जो निचारोंका कारखाना है और दूसरा है शान्त और प्रमुत्वपूर्ण भाग जो एक ही सग साक्षी भी है और शक्ति भी है, यह इन विचारोंगी देगता रहता है, उनका निर्णय करता है, पर्जन करता है. अपी-आपमेंसे निकाल बाहर करता है,

स्थीकार करता है, सुधार और परिवर्त्तनकी आज्ञा देता है, मनके छोकमें माछिक है, साम्राज्यको चछानेमें समर्थ है।

योगी इससे भी आगे जाता है, वह वहा केवल मालिक ही नहीं है बक्कि जब वह एक प्रकारसे मनमें रहता है तब भी, वह मानो उससे अलग हो जाता है. और मनके ऊपर या उसके ठीक पाछे अपना आसन जमाता है और मुक्त रहता है। उसके सबधमें विचारोंके कारखानेकी यह उपमा भी सर्वधा ठीफ नहीं रहती. कारण वह देखता है कि विचार बाहरसे, विस्वमानस अथवा विस्वप्रकृतिसे आते हैं. ये कमी कमी आकृति-युक्त तथा स्पष्ट होते हैं और कमी-कभी बिना किसी आकृतिके आते हैं और इन्हें कहीं हमारे अदर ही आकृति प्रदान की जाती है। हमारे मनका मुख्य कार्य यह है कि वह इन विचारधाराओंको (प्राणमय छहरों और सूक्ष मौतिक शक्तिकी छहरोंको भी) या तो स्वीकार कर अपना छे या उन्हें अस्वीकार करे अथवा चारों ओरकी प्रकृति-शक्तिसे आयी हुई

विचार-सामग्री (या प्राणमय गतियों) को इस प्रकारका मनोमय रूप प्रदान करे ।

मनोमय सत्ताकी सभावनाए परिसीमित नहीं हैं, बह अपने राज्यमें स्वतन साझी और स्वामी है । साधकके लिये अपने मनपर उत्तरोत्तर अधिकाधिक स्वातन्य और स्मामित स्थापित करते जाना सर्वथा शक्य है, यदि वह श्रद्धा और दृद सकस्यके साथ इस कार्यको अमीकार करें।

. .

पहली सीढ़ी है अवसल मन—निश्चल-नीरमना दूमरी सीढ़ी है, पर अवस्त्रता यहां भी रहनी चाहिये, अवस्त्र मनते हमारा अभिमाय है यह आत्तारिक मनोमय चेतना जो विचारोंको अपने पास स्रोत हुए और गढराते हुए तो देखनी है पर यह रूप यह नहीं अनुसब सरती कि हुए विचारोंको बही कर रही है या उनते तदाकार हो रही है अयब उर्दे

अपना समझ रही है । विचार, मनोमय गतियां उसमेंसे होकर इस तरह गुजर जाती हैं जैसे कोई पधिक कहीं बाहरसे एक शान्त प्रदेशमें आता है और वहासे होकर गुजर जाता है-अचचल मन इन्हें साक्षीरूपसे देखता है या देखनेकी भी परवाह नहीं करता, परन्त इन दोनों ही अवस्थाओं में न तो वह क्रियाशील होता है और न अपनी अचचलताको ही गैंवा देता है । निथल नीरवता अचचलतासे कुठ अधिक है. आभ्यन्तरिक मनसे विचारोंको सर्वधा निकाल बाहर कर और उन्हें नि शब्द अथवा बिलकुल वाहर रखनेसे यह अवस्था प्राप्त की जा सकती है. परन्त ऊपरसे अवतरण होनेपर इसकी स्थापना अधिक सुगमतासे होती है-साधक उसे नीचे उतरती हुई. व्यक्तिगत चेतनामें प्रवेश करती हुई और उसपर अधिकार करती हुई या उसे चारों ओरसे घेर छेती हुई अनुभव करता है और तब उसकी व्यक्तिगत चेतना अपने-आपको इस विशाल निर्व्यक्तिक निश्चल-नीरवतामें विलीन कर देनेके लिये प्रवृत्त हो जाती है ।

#### योग रे आधार

ज्ञान्ति, स्थिरता, अचचलता, निषल-नीरवता, इनमेंमे प्रयेक शब्दके अर्थकी अपनी-अपनी एक अलग छाया है और इनभी व्याख्या करना सहज नहीं।

शान्ति-Peace

स्थिरता—Calm

अचचलता---Quiet

निधर-नीरवता-Silence

अञ्चलता एक ऐमी अवस्था है जहा चचलता या सोभ बिलकुल नहीं है ।

स्थिरता इससे भी अधिक अविचल अवस्था है जिनम्पर किनी भी क्षोमका असर नहीं हो सकता । यह अग्रस्था अचचलतासे कम अभावात्मक (Negative) है।

द्यान्ति इससे अधिक मानात्मक (Positive) भगस्या है, इसके साथ एक म्यायी और सामजस्पर्य निम्राति सथा निष्टाचिका भाग रहता है। निश्चल-नीरवता वह अवस्था है जिसमें मन अथश प्राणकी या तो कोई गति ही नहीं होती या वहा एक ऐसी महान् नि शब्दता उा जाती है जिसे कोई भी ऊपरी गति भेदन या विकृत नहीं कर नकती।

\* \*

मनकी अचचल अवस्थाको बनाय रखो और यदि यह कुठ कालके लिये केवल एक रिक्त अवस्था हो तो भी उसकी परवाह मत करों, क्योंकि चेतना प्राय एक ऐमे पानकी तरह है जिसमें पड़े हुए मिश्रित और अवाठित पदार्थको निकालकर खाली करना पड़ता है, इमे थोड़ी देरके लिये रिक्त रखना पड़ता है जब-तक कि इसे नमीन और सत्य, उचित और पवित्र पदार्थसे न भर दिया जाय। एक बातसे बचना होगा और वह यह कि इस पानमें किरसे वे ही गदली चाँजें न भर जाय। तबतक प्रनीक्षा करों, अपने-आपको उन्यत्यों से खोले पर वई। धीरता और सिधरताके साथ, न कि आति अशान्त व्याकुलताके साथ, अपनी निश्चल-नीर्वतामें पहले शान्तिका

आवाहन करो और शान्तिकी स्थापना हो जानेके जाद आनन्द और भागवत उपस्थितिके टिये पुकार करो ।

#### \* \*

चाहे स्थिरता आरममें एक अभावात्मकसी चीज दिखायी दे, फिर भी इस स्थितिको प्राप्त करना इतना कठिन है कि यदि इसकी सचमुच प्राप्ति हो जाय तो यह मानना होगा कि उन्नति-पथपर बहुत अधिक आगे बढ़े।

वास्तवमें, रिवरता अमावारमक बस्तु नहीं है, यह तो मायुक्यका अपना स्वभाव है तथा दिल्य चेतनाके छिये भागात्मक नीव है। चाहे अन्य किसी भी वस्तुकी तुम अमीन्सा करों और उसे प्राप्त भी कर छो, पर इसको तो तुम्हें बनाये ही रंगना होगा। शान, शांति और आन द भी, यदि आते हैं और इस नींवको नहीं पारे तो यहां ठहरनेमें असमर्थ होते हैं और उन्हें उस वाउनतक छिये छोट जाना पढ़ता है जरनक कि दिल्य

छुद्धि और सत्पुरपको शान्ति वहा स्थायी रूपसे नहीं टिक जाती !

भागवत चेतनाके बाकीके तत्वोंके टिये अभीप्सा करो, पर यह अभीप्सा स्थिर हो और गभीर हो । यह स्थिर (शान्त) होती हुई भी तीव्र हो सकती है पर अधीर, अशात अथवा राजसिक उत्सुकतासे भरी हुई नहीं होनी चाहिये।

केवल अचचल मन और अचचल आधारमें ही विज्ञानमय सत्य अपनी सची सृष्टिका निर्माण कर सकता है।

साधनामें अनुभूतिका आरम मनोमय छोकसे ही होता है—आवस्यकता केवछ इस बातकी है कि यह अनुभूति अन्नान्त हो और यथार्थ हो । मनमें समझने और सकल्प करनेके छिये दवाव तथा हृदयमें भगवान्के प्रति भावनामरी उमग ये दोनों योगके मबसे पहुछे प्रतिनिधि हैं और शादि, शुद्धता तथा

म्थिरता (निम्न कोटिकी वेचैनीके मर्पया शांत हो जानेक साथ) म्यष्ट रूपते वह प्रथम आधार है जिसको स्थापित करना है, आरभमें इनको प्राप्त जरना सतिमीतिक जगरोंकी झाकी रेने अथवा आन्तरिक दरवीं, ध्वनियों और शक्तिको प्राप्त करनेकी अपेन्या प्रदत्त अधिक महत्त्वपूर्ण है । पविप्रता और स्थिरता योगकी पहली जावश्यक गुएँ है । किसाके पाम पत्रित्रता और स्थिरताके विना भी इस प्रकारकी अनुमृतियों (जगलेंकी झाकी, दृश्यों, ध्वनियों आदि) की एक बहुत बड़ी मम्पत्ति हो सकती है, परन्तु मे अनुभृतिया जो अद्भाद और अशांत चेतनामें होती हैं. वे प्राय अन्यतस्था और नाना प्रकारकी मिलावटसे भरी एई होती हैं ।

आर्ममें शाति और स्थिता सतत नहीं रहतीं। वे भाती हैं और चर्डा जाती हैं और प्रश्तिमें स्थापी म्ह्रपते जम जानेमें माधारणतया टन्हें एक दीर्घराल स्था जाना है। उसस्थि यह आद्या है पि तुम स्थीरतासे बचों और जा बुद्ध भी किया जा रहा है उसे दहतापूर्वक घारण करते चले । यदि तुम शान्ति और स्थिरताके ऐस्की कोई चीज चाहते हो तो उसके लिये यह होना चाहिये कि तुम्हारे अन्त -पुरपका पूर्ण उद्घाटन हो और तुममें जो भगवत् शाक्ति कार्य कर रही है उसका तुम्हें ज्ञान हो । इसके लिये तुम सचाईके साथ, प्रगाड तीव्रताके साथ,—किन्तु जरा भी अधीर न होते हुए—अभीप्सा करो और तन वह तुम्हें प्राप्त हो जायगी।

#c 1

आखिर तुम साधनाके सबे आधारको पा गये हो । यह स्विरता, शान्ति और समर्पण आगे आनेवाठी बाकी चीजों अर्थात् झान, शांकि और आनदमे छिये उचित वातावरण है । इस स्थिरता, शान्ति और समर्पणको पूर्ण होने दो ।

जब कमें करते रहते हो ता यह अवस्था इसिल्ये नहीं बनी रहती कि अभी भी यह तुम्हारे असली मन-तक ही सीमित है जिसने निश्चल-नार्वताये प्रसादको

अमी-अभी प्राप्त किया है। जन नवीन चेतन पूरी तरहसे विकसित हो जायगी और प्राणमय प्रकृति तन्म मौतिक सत्ताको पूर्णत अपने अधिकारमें कर छेगी (कारण अमीतक निश्चल-ग्रीरवताने प्राणका स्पर्शमान किया है अथवा उत्तपर अपना एक प्रभाव-मान जमाया है, पर उसे अधिकृत नहीं किया है) सब यह कमी दूर हो जायगी।

शान्तिकी यह चचलतारहित चेतना जो इस समय पुन्हरि मनमें है उसे केवल स्थिर ही नहीं होना होगा बाल्फ बिस्तृत भी होना होगा। तुन्हें उसे हर जगह अनुमय करना होगा, तुम स्वय उसके अदर हो और सब कुछ उसके अदर है यह अनुभव करना होगा। इससे भी तुन्हें अपने कर्मके अदर स्थिरताको एक आधारके तीरपर ला मबनेंगे सहायना विदेगी।

तुम्हारी चेतना जितनी ही फैलर्ता जायगी उतना ही तुम अपरसे बुळ प्राप्त परनेके अधिक योग्य होते जाओंगे । तब दाकि अवतरण कर मकेगी और आधारमें बळ और प्रकाश और माय हा-साय शासि- को छा सकेगी। तुम अपने अदर जिस चीजको सकुचित और परिसांभित बोध कर रहे हो वह भीतिक मन है, यह तभी विस्तृत हो सकता है जब वे विस्तांणितर चेतना और प्रकाश नीचे उत्तर आर्वे और प्रकृतिको अपने अधिकारमें कर छैं।

भौतिक जड़ता जिससे तुम इस समय कष्ट पा रहे हो उसका क्षीण होकर छुत हो जाना तमी समय हो सकता है, जब कि आधारमें शक्तिका ऊपरसे अवतरण हो ।

अचचळ बने रहो, अपने-आपको खोळो और भागवत शांकिका आवाहन करो कि वे स्थिरता और शांक्कि पुष्टि करें, चेतनाको विस्तीर्ण करें और उसमें उतने अधिक प्रकाश और बळका सचार करें जितना कि वह उस समय प्रहण कर सकता हो और पचा मकता हो।

इस बातसे सावधान रहो कि तुम कहीं अति-उत्सुक न हो जाओ, कारण यह अति-उत्सुकता उस

स्थिरता और समतुब्बताको जो प्राणमय प्रकृतिमे अव-नक स्थापित हो चुकी है, फिरसे क्षुन्ध कर सकती है।

अन्तिम परिणाममें विद्यास रखी और शाक्तिको अपना काम करनेके लिये समय दो ।

. .

अभीप्सा करो, उचित भावमें रहते हुए एकंप्र होस्रो, कठिनाइया चाहे जो हों, पर जिस व्येयको तुमने अपने सामने रखा है उसे तुम अवस्य प्राप्त करोगे।

पीछे जो शान्ति है और तुम्हारे अदर जो "सत्य बस्तु" है उसीमें निवास करना तुम्हें सीखना होगा और उसे ही तुम्हें अपना सत्यस्वरूप अनुभव करना होगा । बाकीकी चीजोंको तुम्हे अपना सत्यस्वरूप नहीं समझना होगा, वे तो केवल अपरी तलपर बदलते रहनेवाली या बार-बार होनेवाली गतियोंका प्रवाह-मात्र हैं जो सत्यस्वरूपके प्रकट होते ही बट हो जायगा।

असली इलाज शान्ति है, कठिन परिश्रममें लगकर मनको दसरी ओर फेरे रखनेसे केवछ अस्थायी आराम ही मिलेगा---यदापि सत्ताके विभिन्न भागोंकी यथार्थ समका बनाये रखनेके लिये किसी मात्रामे काम करना आवरपक होता है। सिरके ऊपर और उसके आस-पास शान्तिका जोध करना पहली सीढी है, तम्हें उसके साथ अपना सबध ओड़ छेना होगा और उसे तुम्हारे अदर उतरना होगा जिससे वह तुम्हारे मन, प्राण और शरीरमें भर जाय और तुम्हें इस प्रकार आनेष्ठित कर हे कि तम उसीमें रहने छगी--कारण यह शान्ति तुम्हारे साथ भगवानुकी उपस्थितिका एक चिन्ह है और एक बार तुमने जहाँ इसको प्राप्त कर हिया तो बाकीकी चीजें आप से आप आने एगेंगी ।

भाषणमें सत्यता और विचारमें सत्यता बहुत ही महत्त्वपूर्ण है। जितना ही अधिक तुम यह अनुभव कर सकोगे कि मिथ्यापन तुम्हारा अपना अश नहीं है और यह तुम्हारे पास वाहरसे आता है, उतना ही

अधिक इसका त्याग करना तथा इसे असीकार करना तुम्हारे छिये सुगम हो जायगा।

तुम छगे रहो और जो कुछ अभी वक्त है वह भी सरछ कर दिया जायगा तथा तुम भगवान्की उपस्थितिके सत्यको निरन्तर जानने और अनुभव करने छगोगे एव प्रत्यक्ष अनुभूतिद्वारा तुम्हारी श्रद्धाका समर्थन हो जायगा।

> \* \* \*

मातासे पहले यह अमीप्सा करो और प्रार्थना करो कि तुम्हारा मन अचचल हो, तुममें छाढ़ि, हिपरता और शान्तिका निवास हो, तुममें जागृत चतना हो, प्रमाद मित हो, समस्त आन्तर और बाह्य कठिनाइयोंका मुकाबला करनेके लिये और इस योगमें अन्ततम पहुँचनेके लिये तुममें बल तथा आप्याप्तिक सामर्थ्य हो । यदि चेतना जागृत हो जाती है और यह मित एव अमीप्साकी तीवता रहती है तो मनके लिये यह समव हो जायगा कि

यह ज्ञानमें विकसित हो सके, बशर्चे कि वह अर्चचल होना और शान्त रहना सीख छे ।

\* \*

तुम्हारी मौतिक सत्ता विशेषत प्राणमय-मौतिक सत्ताकी अति क्षोमता तथा तीव्र सचेतनताके कारण यह हुआ है |

शरीरके छिपे अधिकाधिक सचेतन होते जाना अच्छा है, पर इसका यह मतल्य नहीं कि शरीर इन माधारण मानधी प्रक्रियाओंसे, जिनका लसे भान होता है, अभिभूत हो जाय, या दुरी तरहसे प्रभाषित या विपर्यस्त हो जाय। सुदृढ समता, प्रभुता और अनासिकको मनकी तरह ही स्नायुओं और शरीरम मी आ जाना चाहिये जिससे भौतिक शरीर इस योग्य हो जाय कि वह इन चीजोंको जाने और इनसे सवध भी करे पर किसी भी प्रकारका क्षीम अनुमय न करे, अनिष्ट गतियोंका जो दबान वाताचरणमें पहला है ससको ससे जानना और सचेत होना चाहिये तथा

उसका त्याग कर उसे दूर फेंक देना चाहिय, न कि वह केवर उनका वोध करता रहे और उनको सहन करता रहें।

3 (5

अपनी कमजोरियों और कुप्रगृत्तियोंको पहचानना और उनसे निवृत्त होना यही मुक्तिकी और छे जाने-याळा मार्ग है।

जनतक यह योग्यता न हो कि तुम नस्तुओंको स्थिर मन और स्थिर प्राणसे देख सकी तबतक अपने-आपको छोडकर किसी दूसरेके विषयमें कोई राय कायम न करना अस्तुत्तम है। साथ ही, तुम अपने मनको, जो कुठ वाहरसे दिखायी देता है उसके आधारपर जल्दवाजीसे कभी कोई सम्मति न बनाने दो, और न अपने प्राणको उमपर आचरण करने दो।

अ त सत्तामें एक ऐसा स्थान है जहा तुम सदा स्थिर रह सकते हो और वहासे बाह्य चेतनाफी हल्चडोंपर ममावस्था और न्यायके साथ दृष्टि डाड सकते हो तथा उनका परिवर्तन फरनेके टिये उनपर क्रिया कर सकते हो । यदि तुम अन्त सत्ताकी इस स्थिग्तामें रहना मीख सको तो तुम अपने स्थायी आधारको प्राप्त कर लोगे ।

#### #L 3 L

इन बातोंसे अपने आपको निचित्त और अशान्त मत होने दो । एक बात जो सदा करनी है वह है भगवान्में इड अभीष्ता बनाये रखना तथा समस्त फिठनाइयों और निरोधोंका समता और अनामक्तिके साम सामना करना । जो छोग आष्यासिक जीवन बितानेकी अभिछापा रखते हैं, उनके छिये हर बातमें सबसे पहले भगवान्का स्थान होगा और बाकी सभी चीजें गीण रहेंगी।

अपने-आपको अनासक्त रखो और इन बातोंकी ओर उस अ तरदेवकी प्रशान्त दृष्टिस देखो जो भीतर-द्वी भीतर भगवानपर योजवर रहता है। इस समय तुम्हारी अनुभृतियां मनकी भूमिकार हो रही हैं, और यही जिन्त गति है। बहुतत साधक जनति करनेमें इसिटिय असमर्थ हो जाते हैं कि ने मन और अन्तरारमाके स्तरोंके तैयार होनके पहले ही प्राणके स्तरको खोल देते हैं। मनकी भूमिकापर कुछ सत्य आप्यातिमक अनुभृतियोंक आरभमात्रके बाद प्राणमें एक असामयिक अनुभृतियोंक आरभमात्रके बाद प्राणमें एक असामयिक अनुभृतियोंक जारभमात्रके बाद प्राणमें एक असामयिक अनुगृतियोंक स्तर्योंका है और इससे अपने-आरमा, भनमें आप्यातिमक तत्त्वोंका स्पर्यों हो जानेके पहले ही अनुभृतिके दिये खुठ जाता है तो यह और भी नुरा है।

इस बातकी सदा अमीप्सा करो कि मन और हृत्पुरुपमें सत्य चेतना और सत्य अनुमृति मर दी जाय थे तैयार कर दिये जाय । हुमजो अचचळना, ज्ञान्नि, एक स्थिर श्रद्धा, एक वर्धमान और स्थायी विस्तीर्णता, अधिकाधिक ज्ञान, गामीर और प्रगाद किन्तु शान्त मिक्रके लिये विशेष रूपसे अमीप्सा करनी चाहिये।

अपनी वर्तमान परिस्थितियों और उनके विरोधसे विचालित मत होओ । प्राप ये अवस्थाए एक प्रकारकी परीक्षाके तीरपर साधकपर लायी जाती हैं। यदि तुम शान्त और अविचलित रह सकी और इन अवस्थाओं में अपने आपको अदरसे जरा मी निचलित न होने देकर अपनी साधना जारी रख सको तो इससे तुमको उस सामर्थको प्राप्त करनेमें सहायता मिलेगी जिसकी बहुत आवश्यकता है; कारण योग-मार्ग सदा आन्तर और बाह्य कठिनाइयोंसे आकीण रहता है और इन कठिनाइयोंका सामना करनेके लिप साधकको एक अचचल, दढ़ और ठोस सामर्थको अपनेमें विकसित करना होता है।

\*

आन्तरिक आध्यात्मिक उन्नति वाद्य अवस्थाओंपर उतना निर्भर नहीं करती जितना इस बातपर निर्भर करती है कि अदरसे हम उन अवस्थाओंपर किस प्रकारसे प्रतिक्रिया करते हैं—आध्यात्मिक अनुभृतियोंके

ŧ

विपयमें सदा यही अन्तिम निर्णय रहा है। यही कारण है कि हम छोग इस वातपर जोर देते और आप्रह करते हैं कि साधक उचित मान रखे और उसको सदा बनाये रहे, वह एक ऐसी आन्तरिक स्थितिको प्राप्त करे जो बाह्य अवस्थाओंपर निर्मर न करती हो.-यदि वह स्थिति एकदम आन्तरिक आनन्दकी स्थिति न हो सकती हो तो भी समता और स्थिरताकी स्थिति अवस्य हो-वह अधिकाधिक अपने भीतर प्रवेश करे और भीतरसे ही बाहरकी ओर देखे न कि जीवनके धक्कों और थपेडोंपर निर्भर रहनेवाले अपने ऊपरी तलके मनमें निवास करे । केवल इस आन्तरिक स्थितिमें रहकर ही सापक जीवन और उसकी विध्नकारी शक्तियोंके मुकाबलेमें अधिक बलवान बन सकता है और विजय पानेकी आशा रख सकता है।

इस मार्गकी सीखने योग्य प्रारंभिक बार्तोर्मे सबसे पहली बात यह है कि साधक कठिनाइयों या उतार-चढावोंसे विचल्ति अथवा हतोत्साह न होते हुए अन्त-तक पहुचनेके अपने सकल्पों टढ रहे और अपनेको मीतरसे अचचल बनाये रहे । इसके विपरीत चलनेसे वहीं होता है जिसका तुम शिकायत कर रहे हो. अर्थात चेतनाकी अस्थिरताको उत्तेजना मिलना और अनुमृतिको बनाये रखेनेमें कठिनाई होना । यदि तम अदरसे धीर और अचचछ बने रहो तभी यह हो सकता है कि अनुमृतिकी धारा किसी हदतक अबाधित गतिसे प्रगहित होती रहे-यद्यपि ऐसा कभी नहीं होता कि बीच बीचमें व्याघात और उतार-चढावके काल विलक्तल न आते हों, तो भी यदि इन्हें ठीक प्रकारसे वर्त्ता जाय तो यह किया जा सकता है कि ये काल साधनामें व्यर्थ गवाये गये कालकी जगह अनुभृतिको आत्मसात् करने तथा कठिनाईका क्षय कर देनेके काल बन जाय ।

बाह्य अवस्थाओंकी अपेक्षा एक आज्यातिक बातावरण अधिक महत्त्वपूर्ण है, यदि कोई इसे प्राप्त कर सके और साथ ही अपने स्वास छेनेके लिये वहा अपना निजी आच्यात्मिक वायुमडळ उत्पन्न कर सके

धीर उसमें रह सके, तो यह उन्नातिके ठिये ठीक अवस्था होगी।

\*

तुम इस योग्य हो जाओ कि भागवत शक्तिको महण कर सको और उसे अपनेद्वारा बाह्य जीवनकी बस्तुओंपर कार्य करने दे सको, इसके लिये तीन शर्चे आवस्यक हैं —

(क) अचचलता, समता—कोई मी घटना क्यों न घट विचलित नहीं होना, मनको स्थिर और दृढ रखना, शांकियोंके खेलको देखते रहना परन्तु स्थय प्रशान्त रहना ।

(ख) अखण्ड श्रद्धा—ऐसी श्रद्धा कि मेरे लिये जो सर्वोत्तम है वही हागा, पर साथ ही यह श्रद्धा मी कि यदि मैं अपने-आपको एक सञ्चा यत्र बना सकू नी इसका फल वही होगा, अर्थात् में वही कर्म करूगा जिसे भागनत ज्योतिसे परिचालित मेरा सकस्य अपने कर्तव्य कर्मके रूपमें देखता है। (ग) प्रहणशील्ता—भागवत शक्तिको प्रहण करने-का सामर्थ्य तथा भागवत शक्तिको उपस्थिति और उसमें माताको उपस्थिति अनुमव करनेका एव उसे अपने अदर कार्य करने देनेका सामर्थ्य जिससे वह साधककी दृष्टि, सकस्य तथा कर्मको परिचालित करती हुई उसमें कार्य कर सके । यदि इस सामर्थ्य और उपस्थितिकी प्रतीति की जा सके और यह नमनीयता कर्मगत चेतनाका स्वमाव बना छी जा सके—किन्तु यह नमनीयता केवल भागवत शक्तिक लिये ही हो और कोई विजातीय तत्त्व इसमें मिश्रित न हो जाय—तो अन्तिम परिणाम सुनिध्यत है।

李 舜

समता इस योगका एक बहुत ही महत्त्वपूर्ण अग है, यह आवश्यक है कि दु ख और कप्टमें भी समता को वनाये रखा जाय—जिसका यह अर्थ है कि दढता और स्थिरताके साथ सहन करना, बेंचन अथवा विचलित या हतोत्साह किंवा हतारा न होना और

ईक्वरेच्छामें अटल श्रद्धा रखते हुए आगे वढे चलना । परन्तु तामसिक स्वीकृति समताके अन्तर्गत नहीं है। उदाहर गार्थ, यदि साधनाके किसी प्रयत्नमें अस्थायी विफलता हुई तो भी तुमको समता बनाये रखनी चाहिये और विचष्टित या हताश नहीं होना चाहिये, किन्त तुम्हें इस विफलताको ईश्वरेच्छाका सकेत नहीं समझना चाहिये और अपने प्रयत्नको नहीं छोड़ना चाहिये । बल्कि तुम्हें चाहिये कि तुम इस विफलताके कारण और तात्पर्यकी खोज करो और श्रद्धापूर्वक विजयकी ओर बढ़ते जाओ । यही बात रोगके सवधमें है-तुम्हें दु खित, डागडोल या वेचैन नहीं होना चाहिये, पर रोगको मगवदिच्छा समझकर स्वीकार मी नहीं करना चाहिये, बल्कि उसे शरीरकी एक ब्रटि समझना चाहिये और जिस प्रकार तुम प्राणगत हुटियों अथवा मनके प्रमादोंसे छटकारा पानेकी चेष्टा करते हो उसी प्रकार इससे भी छटकारा पाना चाहिये।

समताके जिना साथनामें किसी सुदृढ़ स्थापनाका होना समज नहीं । अवस्थाए चाहे जितनी भी अप्रिय हों, दूसरोंका व्यवहार चाहे जितना भी प्रतिकृत्य हो, तुम्हें उनको पूर्ण स्थिरता और विना किसी हुळ्चळ मचानेवाळी प्रतिक्रियाके, प्रहृण करना सीखना होगा । इन चीजोंसे समताकी परख होती है । जब सब कुळ ठीक तरहसे चळ रहा हो और जनसमूह तथा परिस्थिति अजुक्ळ हो उस समय तो स्थिर और सम होना सहज है ही, किन्तु परिस्थिति जब इसके विपरांत होती है तमी यह अवसर होता है कि स्थिरता, समता और शान्तिक पूर्ण होनेकी परख की जा सके और उनमें नवीन शक्तिका सचार कर उन्हें सर्वाङ्गसूर्ण बनाया जा सके ।

称 非

तुर्न्ह जो कुछ हुआ बह यह बताता है कि जिस समय अहकारका स्थान भागवत शक्ति ठे छेती है और साधकके मन, प्राण और शरीरको अपना यत्र

चलकर अनतरण कर सकता है और उसपर ठहर सकता या सुरक्षित रूपसे निहार कर सकता है ! दूसरे अनुभवमें जो सुन्न पड़ जाना था नह इस कारण था कि नह गति अदरकी ओर थी, किन्तु इस अनुभवमें योगगिक बार्स्की ओर पूर्ण सचेत नाहा प्रकृतिमें आ रही है जिससे कि नह नहीं योगकी तथा योगके। अनुभवकी स्थापनाका प्रारम करें! अत सुन्न पड जाना, जो चेतनाके नाहा भागोंसे खिंच आनेकी प्रवृत्तिका चन्ह था, नह यहा नहीं है!

\* \*

पहले इस बातको स्मरण रखो कि चचल मन और प्राणके पित्रीकरणसे प्राप्त हुई अदरकी अचचलावस्था, द्वरिक्षित साधनाके लिये पहली शर्च है। फिर यह स्मरण रखो कि जिस समय बाह्य कर्मेंमें लगे हो उस समय मी माताकी उपस्थितिको अनुमव करना यह स्वय ही एक महान् उन्नति है जो पर्याप्त आन्तरिक विकासके बिना नहीं हो सकती। जिस वस्तुको

# स्थिरता

पानेकी तुम इतनी अधिक आवश्यकता अनुभव करते हो पर उसे व्यक्त नहीं कर सकते वह, सभवत यह है कि तम चाहते हो कि तुम्हारे अदर माताकी जो शक्ति काम कर रही है, ऊपरसे अवतरण कर रही है और तुम्हारी सत्ताके विभिन्न अगोंको अपने अधिकारमें **छे रही है, उ**सका तुम्हें सतत और जीता-जागता बोध हो । यह अवस्था है जो आरोहण और अवतरणकी द्विविध गति आरम होनेके पहले बहुधा हुआ करती है , और यह अपने समयपर तुम्हें अवश्य प्राप्त हो जायगी। ये बातें प्रत्यक्ष रूपसे आरभ हो जाय इसमें एक दीर्घकाल लग सकता है, विशेषत जब कि मनको अत्यन्त क्रियाशील रहनेकी आदत हो और उसे मनोमय निश्चल-नीरवताका अम्यास न हो तब दीर्घकाल लग जाना बहुत समन है । जब यह आवृत करनेवाली (मनकी) कियाशीलता रहती है तब बहुतसा कार्य मनके इस हिलते डुलते परदेके पीछे करना पड़ता है और उस समय साधक यधिप यह समझता है कि कुछ नहीं हो रहा है, पर यथार्थमें बहुतसा काम उसकी तैयारीके छिये होता रहता है।

यादे तुम अधिक तेजीसे और प्रत्यक्ष उन्नति चाहते हो तो यह तभी हो सकता है जब कि तुम निरन्तर आत्मनिवेदनद्वारा अपने इत्पुरुपको सामने छ आओ। इसके छिये प्रगाद अभीष्या करी, पर उसमें अधैर्य न हो।

\* \*

साधनाफें लिये बल्पान मन और शारीर और जीवनीशिक्तिकी आवश्यकता होती है । इस बातके लिये विशेष यरन करना चाहिये कि तमसको निकाल बाहर किया जाय और प्रकृतिके इस ढांचेमें गल और शाक्तिका सचार हो जाय।

योगमार्ग एक सर्जीव वस्तु होनी चाहिये न कि एक मानसिक मिद्धान्त अथवा एक निर्धारित पदिति जिससे, समस्त आवश्यक परिवर्तनोंकी अवस्थामें मी, चिपककर रहा जाय।

\* 4

विचलित नहीं होना, अचचल रहना और सफलतामें विश्वास रखना, यह उचित भाव है जिसमें साधकको रहना चाहिये, पर इस बातकी भी आवश्य-कता है कि वह माताकी सहायताको ब्रहण करे और किसी भी अवस्थामें उनकी करुणासे विमुख न हो। उसको असमर्थता, प्रत्युत्तर देनेकी अयोग्यता आदि विचारोंको तो अपनेमें प्रवेशतक नहीं करने देना चाहिये तथा अपने दोपों और विफलताओंको बहुत अधिक नहीं सोचना चाहिये और इन सबके कारण 🕯 मनको दु खित और छजित नहीं होने देना चाहिये, कारण ये मान और विचार अन्तमें दुर्बछताकी सृष्टि करते हैं । यदि कठिनाइयां, बीच-बीचमें ठीकरें खाना या विफलताए होती हैं तो उनका धीरतापूर्वक निरीक्षण करे। और उन्हें हटानेके लिये शान्तिपूर्वक भागवत साहाय्यका निरन्तर आवाहन करो, परन्त अपने आपको न तो व्याकुछ ही होने दो, न दु खित या हतोत्साह । योगमार्ग कोई सहज बात नहीं है और प्रकृतिका आमूछ परिवर्त्तन एक दिनमें नहीं किया जा सकता ।

यह उत्साहमग और प्राणगत सर्घष, गत प्रयत्नमें तुम्हारी परिणामके लिये अत्यधिक उत्सकता तथा अत्यन्त श्रम करनेके दोपके कारण ही हुआ है-यह हुआ कि जब चेतनामें उतार आया तो तुम्हारा च्याकुछ, हताश और उल्झनमें पड़ा हुआ प्राण **ऊ**परी तलपर आ गया जिसने तुम्हारी प्रकृतिकी निरोधी दिशाकी ओरसे आनेनाले सशय, निराशा और जडताके सुझावोंके प्रनेशके छिये पूरी तरहसे द्वार खोल दिया । ठीक मानसिक चेतनाकी तरह ही तुन्हें प्राण तथा शरीरकी चेतनामें भी स्थिरता और समताकी सदद स्थापना करनेके छिये अग्रमर होना है। वहा शक्ति और जानन्दका पूर्ण अवतरण होने दो, परन्तु वह एक ऐसे मुद्दढ आधारमें हो जो उसे धारण कर सके-पूर्ण समता ही एक ऐसी चीज है जो इस योग्यता और दढताको छाती है ।

\* 4

विस्तीर्णता और स्थिरता यौगिक चेतनाकी स्थापनाके टिये नींव हैं तथा आन्तरिक विकास और अनुमृतिके छिये अनुकूछतम अवस्था हैं । यदि मीतिक चेतनामें एक बिस्तीणे स्थिरताकी स्थापना को जा सके, जो इस शरीर और इसके प्रत्येक अणुतकको अधिकृत कर इनमें भर जाय तो यह उसके रूपान्तर-का आधार बन सकती है, यथार्थमें, बिना इस बिस्तीणीता और स्थिरताके रूपान्तर होना समब नहीं।

\* \*

यह इस साधनाका छक्ष्य है कि चेतना शारीरसे ऊपर उठे और ऊपर ही अपना स्थान श्रहण करे— हर जगह फैल जाय, शारीरमें ही परिसीमित न रहे । इस प्रकार सुक्त होकर साधक इस स्थानसे ऊपर, साधारण मनसे ऊपर, जो कुळ है उनकी ओर उन्सुख हो जाता है और बहापर बह ऊर्ष्य छोकोंसे जो कुळ आता है उसे श्रहण करता है तथा जो कुळ नोंचे है उसे देखता रहता है । इस तरह साधकका पूर्ण निर्मुक्त होकर साक्षी वन जाना और जो कुळ निच्मों है उसपर नियमण करना तथा जो कुळ नोंचे अवतरण करता है और शरीरमें प्रमेश करना चाहता है उसके ठिये एक पात्र या मार्ग बन जाना समत्र हो जाता है, जो अवतरण उसके शरीरको एक उचतर चेतना तथा उचतर प्रकृतिके नये सचिमें ढाळकर उसे एक उचतर अभिन्याक्तिका यत्र बननेके ठिये तैयार कर देगा !

तुममें जो किया हो रही है वह यह है कि तुम्हारी चेतना इस मुक्त स्थितिमें अपने-आपको स्थापित करनेका यत्न कर रही है। जब साधक इस उपरके स्थानपर स्थित हो जाता है, तब वहा उसे आत्माकी स्वतंत्रता और विशाज शान्ति तथा अविचल स्थिताकी उपलब्धि होती है—परन्तु इस स्थिरताको शारीरमें भी, समस्त निम्न स्तरों में भी ले आना है और उसे वहां इस प्रकार स्थापित कर देना है मानो कोई चीज पीछे खड़ी है और समस्त गतियों को धारण किये हुए है।

\* \*

यदि तुम्हारी चेतना सिरके ऊपर उठती है, तो उसका यह अर्थ है कि वह साधारण मनधेतनाका

# स्थिग्ता

अतिक्रमण कर ऊपरके उस केन्द्रमें जाती है जो उद्यतर चेतनाको प्रहण करता है, अथवा वह स्वय उद्यतर चेतनाको ही आरोहणात्मक स्तरोंको ओर जाती है । इसका प्रथम परिणाम है आत्माको निश्चल-नीरवता और गान्ति जो उद्यतर चेतनाकी आधार-भूमि है, इस निश्चल नीरवता और शान्तिका पछिसे निम्नतर स्तरोंमें, स्वय शरीरमें भी अवतरण हो सकता है । इसी तरह ज्योति भी अवतरण कर सकती है और शांकि भी । नामिपम्न और उसके नीचेके जो चक्ष हैं वे प्राणसवधी और शरीर-सवधी चक्ष हैं, हो सकता है कि उद्यतर शांकिकी कोई चीज वहा अवतरित हुई हो ।



श्रद्धा अमीप्सा आत्मसमर्पण



इस योगकी यह माग है कि मगक्तस्यका आविष्कार करने और उसे मूर्तिमान करनेकी अमीप्सामें इस जीवनका पूर्ण रूपसे उत्तर्भ कर दिया जाय, अन्य किसी भी कामके छिये नहीं, वह चाहे कुछ भी क्यों न हो । तुम अपने जीवनको एक तरफ भगवान और दूसरी तरफ कोई ससारी छद्द्य तथा कार्य, जिसका भागवत सत्यकी अन्वपणासे कोई सबध नहीं, इन दोनोंके बीच बाट दो यह इस योगमें नहीं चछेगा । इस तरहकी कोई साधारणसी बात भी योगकी सफळताको असभव बना देगी ।

तुमको अपने अन्त में प्रवेश करना होगा और आप्याप्तिक जीवनपर पूर्ण रूपसे उत्सर्ग होना आरम करना होगा । यदि तुम्हारी यह इच्छा है कि तुम इस योगमें सफलता लाम करो, तो तुम्हें मनकी अभिरुचियोंके साथ किमी भी तरहका लगाव नहीं रखना होगा, प्राणगत आकांक्षाओं, स्वायों और आसक्तियोंके हठको अलग कर देना होगा तथा परिवार

व पुर्वा और देशके साथ किसी भी प्रकारके अह-वासनायुत ज्यावको दूर कर देना। गा । तुम्हारी बाह्य शक्ति या कियाके रूपमें भी जो कुऊ लाना है उसे भी उस सत्यसे ही लाना होगा जो एक बार आविष्क्रत हो जुका है, न कि निम्मतर मनोगत या प्राणगत धासनाओंसे, उसे भागवत संकल्पते लाना होगा न कि व्यिष्टगत पसन्द या अहकारकी अविष्वियोंसे।

\* \*

मनोमय परिकल्पनाओंका कोई तास्थिक महत्व नहीं है, कारण मन तो उन परिकल्पनाओंको बना छेता पा उन्हें स्वीकार कर छेता है जो जीको भगवान्की शोर पच्ट जानेका पोपण करती हैं । परन्तु जो बात महस्वपूर्ण है यह है तुम्हारा मगवान्की ओर पच्ट जाना और तुममें अन्दरकी पुकारका हो जाना !

इस बातका ज्ञान कि वहां कोई परम सत्, चित् और आनन्द है, जो केवल अमाबात्मक निर्वाण अथवा स्थितिशीछ और निराकार कृटस्थ ही नहीं है बल्कि गतिशील भी है, यह अनुभव कि इस भगवद्येतन्यका केवट इस ससारसे अटग होकर ही नहीं पर यहा भी साक्षात्कार किया जा सकता है तथा इसके फल्ड-स्वरूप दिव्यजीवनकी प्राप्तिको योगके उक्ष्य रूपसे स्वीकार कर छेना यह सब मनकी चीजें नहीं हैं । यह किसी मनोमय परिकल्पनाका प्रश्न ही नहीं है--यद्यपि मानसिक तौरपर इस दृष्टिकोणका मी अच्छी तरह समर्थन किया जा सकता है, अधिक नहीं तो उतना समर्थन तो किया ही जा सकता है जितना किसी मी अन्य दृष्टिकोणका—बल्कि 'यह प्रश्न है अनुभवका. और जबतक यह अनुभव नहीं प्राप्त होता तबतक आत्माकी उस श्रद्धाका, जो मन और प्राणकी लगनको भी अपने साथ लाती है। जिसका उच्चतर प्रकाशके साथ सबघ है और जिसे अनुभव है वह इस मार्गका अनुगमन कर सकता है, फिर चाहे उसके निम्नतर अगोंके छिये इसका अनुगमन करना कितना ही कठिन क्यों न हो । परन्तु जिसको इस उचतर प्रकाशका सस्पर्श हो चुका है पर अभी

अनुमव नहीं हुआ वह भी, यदि उसके हृदयसे पुकार उठी है, उसकी पूरा निश्चय हो गया है, उसके अन्तरात्माकी छगनने उसे विवश कर दिया है, तो इस योगका अनुगमन कर सकेगा।

\* \*

भगवान्की कार्यशैली मानवी मनके तरीकोंकी तर नहीं है अधवा वह हमारे बनाये हुए ढगके लानुसार चलनेवाली नहीं है, इसलिये यह असभय है कि हम उसके सबधमें अपना निर्णय दे सकें अधवा उसके अपर अपने विचार लाद सकें, अर्थात् हम कहें कि उसे यह करना चाहिये और यह नहीं, भारण हम जितना जान सकते हैं भगवान् उससे कहीं अच्छा जानते हैं। यदि एक बार तुमने भगवान्सी सत्ता स्थाकार कर नी तो मुझे लगता है कि सत्य तर्क और भक्ति ये दोनों ही एक होकर यह मांग उपस्थित करने हैं कि उनमें तुम्हारी श्रद्धा स्वत सिद्ध होनी चाहिये और तुम्हारा समर्पण सर्धाङ्गसपूर्ण।

साधकके लिये जो उचित भाव है वह यह है कि वह अपने मन और प्राणकी इच्छाको भगवान्पर न छादकर भगवान्की ही इच्छाको ग्रहण करे और उसका अनुसरण करे । यह नहीं कहना कि "यह मेरा आधिकार है, माग है, दावा है, आवस्यकता है, प्रयोजन है और मैं इसे क्यों न प्राप्त कर ग्रां वर्षक अपने आपको दे देना, आत्मसमर्पण कर देना और भगवान् जो कुछ भी दें उसे प्रसन्तापूर्वक प्रहण कर छेना, न तो दुखी होना और न विद्रोह करना—यही अच्छा मांग है । जब तुम्हारी इस प्रमारकी स्थिति हो जायगी तब तुम जो कुछ भी पाओंगे वहीं तुम्हारे छिये उचित वस्तु होगी।

\* \*

श्रद्धा, भगवान्पुर भरोसा, मागवत शाक्तिके प्रति आत्मसमर्पण और आत्मदान ये आवश्यक और अपरिहार्य हैं। परन्तु ईश्वरपर भरोसा करनेके बहाने आळस्य और दुर्वळताको नहीं आने देना चाहिये

तथा निम्नप्रकृतिके आवेगोंके प्रति आत्मसमर्पण नहीं कर देना चाहिये, इस श्रद्धा और मरोसेके साथ-साथ अभीप्सा और भागनत सत्यके मार्गेमें आनेवाले रुकावटोंका निरन्तर त्याग, ये भी चलते रहने चाहिये। भगवान्के प्रति आत्मसमर्पण कर देनेको, अपनी ही वासना और निम्नतर प्रशृतियोंके प्रति या अपने ही अहकार अथवा अज्ञान और अधकारकी किसी शाक्तिके प्रति जो कि भगवान्का मिध्या रूप धरकर आती है,—आत्मसमर्पण करनेकी एक आड़, अवसर या बहाना नहीं बना देना चाहिये।



तुर्न्हें फेबल अभीत्मा फर्ती है, माताके प्रांते अपने-भापको खोले रखना है, उनके सकत्यके जो कुछ विरुद्ध है उसका त्याग करना और उन्हें अपने अदर कार्य करने देना है—साथ-ही-साथ तुम्हारा अपना समस्त काम भी उन्होंके लिये होना चाहिये और इस श्रद्धाके साथ होना चाहिये कि वह काम तुम उन्होंकी शक्तिद्वारा करनेमें समर्थ हो रहे हो। यदि तुम इस तरहसे अपने-आपको खोळकर रख सको तो ज्ञान और साक्षात्कार तुम्हें यथासमय अवश्य प्राप्त हो जायगे।

\*

इस योगमें सम कुछ इसी वातपर निर्भर करता है कि सायक देवी प्रमावकों ओर अपने-आपकों खोल सकता है या नहीं । यदि अमीप्सा सबी है तथा समस्त विष्न-बाधाओं के होते हुए भी उच्चतर चेतनामें पहुचनेका एक धीर सकत्य विद्यामान हैं, तो किसी-न-किसी रूपमें आत्मोद्वाटन हो जाना अवस्थमावी है । परन्तु इसमें मन, हृदय और शरीरके तैयार होने या न होनेकी अवस्थाके अनुसार अल्प या दीर्घकाल लगा सकता है । अत यदि साधकमें आवस्थक धैर्य नहीं है तो हो सकता है कि वह आरममें जो किटनाई होती है उसके कारण प्रयत्न करना छोड़ दे । इस योगकी इसके अतिरिक्त और कोई पहांत नहीं है कि साधक अपनी समस्त श्रीसर्थोंको एकाम करे.

ध्यान करे, अधिक उपयुक्त यह है कि यह ध्यान वह इदयमें करे और वहाँ माताभी उपस्थिति और शक्तिका आवाहन करे कि वे उसकी सत्ताको अपने हायमें छे छें और अपनी शक्तिके प्रयोगद्वारा उसकी चेतनाको रूपान्तरित कर दें। साधक सिरके जपर (सहस्रारमें) अयवा मृकुटीके मध्य (आज्ञाचक) में भी ध्यान कर सकता है, पर यहां ध्यान करनेसे आत्मोद्वाटन करना बहुतोंके लिये अति कठिन होता है। जब मन शान्त हो जाता है और ध्यान प्रवट हो जाता है तथा अभीप्सा तीन हो जाती है, तन अनुभूतिका प्रारम होता है। श्रद्धा जितनी ही अधिक होंगी परिणाम मी उतनी ही शीवतासे होना समव है। बाकीकी चीजेंकि लिये साधकको अपने ही प्रयत्नपर निर्मर नहीं करना चाहिये, किन्तु भगवानके साथ एक सबघ स्थापित करनेमें तथा माताकी शक्ति और उपस्थितिके लिये प्रहणशील बननेमें सफलता प्राप्त करनी चाहिये।

तुम्हारी प्रकृतिमें क्या दोष है इसकी कुछ परवाह नहीं । जिस बातकी परवाह करनी चाहिये वह यह है कि तुम भागवत शक्तिके सामने अपने-आपको खुछा रखते हो या नहीं । कोई भी सहायताके बिना केवछ अपने ही प्रयत्नोंसे अपना रूपान्तर नहीं कर सकता । केवछ भागवत शक्ति ही है जो उसका रूपान्तर कर सकती है । यदि तुम अपना आसो-दाटन किये रहो तो बाकी जो कुछ है वह सब तुम्हारे छिये कर दिया जायमा ।

\* \*

शायद ही कोई इतना बल्वान होता है जो किसी दूसरी सहायताके बिना केवल अपनी ही अभीप्सा और सकत्यके द्वारा निम्नतर प्रकृतिकी शांतियोंपर बिजय प्राप्त कर सके। जो ऐसा कर सकते हैं वे भी एक प्रकारका नियत्रण प्राप्त कर लेते हैं एरन्तु पूर्ण प्रमुख नहीं। भागवत शांतिकी सहायताको नीच उतार लानेके लिये और निम्नतर शांतियोंसे

उनका जो मुकावला होता है उसमें अपनी सचाको भागवत शांकिकी ओर बनाये रखनेके लिये अवस्य ही अपने सकल्प और अमीप्साकी आवस्यकता है। हमारे आप्यातिमक सकल्य और इन्युस्पकी अमीप्साको सार्थक करती हुई यह केवल भागवत शांकि ही है जो इस विजयको ला सकती है।



वैयक्तिक प्रकृति या भानव प्रकृतिकी प्रकृतिकी प्रकृतिकी प्रकृतिकी विरुद्ध जब कुछ करना होता है तन उसे केवल मानसिक सपमद्वारा कर लेना सदा है। कठिन है। अपने सुदृद्ध सकल्पको धैर्यपूर्वक और लगनके साथ प्रयुक्त करनेते एक तरहका परिवर्चन तो किया जा सकता है, पर इसमें प्राय एक दीर्घकाल लग जाता है और इसकी आर्भिक सफलता बहुषा कांत्रिक तथा बीचन वीचन विरुद्धतालोंसि मिश्रित होती है।

अपनी समस्त कियाओंको आपन्ते-आप होनेवाटी पूजाके रूपमें परिणत कर देना यह केवल विचार-सम्म- द्वारा नहीं किया जा सकता। इसके लिये हृदयसे होनेवाली एक ऐसी प्रग्नल अभीप्साकी आवश्यकता है जो उस देवकी विद्यमानताका कुळ साक्षात्कार या प्रतीति ले जा सके जिसे यह पूजा अर्पित की जाती है। भक्त केवल अपने ही प्रयत्नपर भरोसा नहीं रखता, किन्तु जिसकी वह आराधना करता है उस उपास्य देवकी कृपा और शक्तिका आश्रय प्रहण करता है।

**长** 

तुमने सदा अपने ही मन-चुद्धि और सकल्पके प्रयस्तपर आवश्यकतासे अधिक भरोसा किया है—
यही कारण है तुम आगे नहीं वढ सकते हो । यदि 
तुम माताकी शक्तिपर चुपचाप भरोसा किये रहनेकी 
आदतको एक बार भी अपनेमें डाल सको और उनकी 
शक्तिका आवाहन केवल अपने प्रयत्नमें सहायता देनेके 
लिये ही न करो, तो तुम्हारी विष्न-बाधाए घटने लगेंगी 
और अन्तमें सर्वथा लोप हो जायगी।

et.

# योगके आघार

प्रत्येक सची जमीप्साका अपना परिणाम होता है, और यदि तुम सचे हो तो विज्य जीवनमें तुम अवस्य विकसित होओंगे।

पूर्णत सचे होनेका यह अर्थ है कि तुन्हें केवल भागवत सत्यकों ही इच्छा हो, तुम अपने-आपको भगवती माताके चरणोंमें अधिकाधिक समर्पित करते जाओ, इस एक अभीष्माके सिवा समस्त व्यक्तिगत कामना और वासनाको त्याग दो, जीवनका एक-एक कर्म भगवानके अर्पण कर दो और कर्मको इस तरह करों जैसे तुन्हें यह काम सौंपा गया हो, परन्तु उसमें अहकारका प्रवेश मत होने दो । दिव्य जीवनका यही आधार है।

कोई भी साधक इस अवस्थाको एकदम तो नहीं प्राप्त कर सकता, किन्तु यदि वह सत्य इदय और सत्य सकत्यके साथ अहर्निश अभीप्सा करता तथा भागवत शक्तिकी सहायताका आवाहन करता है तो बह इस नेतनामें अधिकाधिक विक्रसित होता रहता है।

इतने अल्पकालमें पूर्ण समर्पण कर सकना सभव नहीं ---कारण पूर्ण समर्पणका अर्थ है सत्ताके एक-एक अगमे सहकारकी प्रन्थिका काट डालना और उसे मुक्तरूपमें तथा सपूर्णभावसे भगवान्के अर्पण कर देना । मन, प्राण और भौतिक चेतनाको (बल्कि इनके भी प्रत्येक भागको, इनकी समस्त कियाओंके सहित) एकके बाद एक अलग-अलग अपने-आपको समर्पित करना होगा, उन्हें अपने तरीकोंको छोड देना होगा और भगवान्के तरीकोंको अगीकार करना होगा। किन्तु साधक जो कुछ कर सकता है यह यह है कि आरमसे ही वह हार्दिक सकल्प करे और आत्मसमर्पण करे तथा जहाँ कहीं भी वह अपने-आपको खुला हुआ पावे वहीं इसका प्रयोग करे, और अपने आरमदानको पूर्ण करनेके छिये प्रत्येक पदपर जो कोई भी अवसर सामने आवे उनमेंसे प्रत्येकका लाभ उठाता जाय । यदि एक दिशामें समर्पण हो जाता है तो वह दूसरी दिशाओंका समर्पण होना अधिक सुगम अधिक अपरिहार्य बना देता है। किन्तु एक दिशा या एक स्थानका समर्पण अन्य स्थानोंकी

स्रि-यगोंको न तो आप से-आप काट ही सकता है न उन्हें ढीडी ही कर सकता है । विश्चेषत वे प्रियम जो वर्त्तमान व्यक्तित्वके साथ घनिष्ठतापूर्वक बधी हुई हैं, तथा वे सस्कार और मानसिक रचनाए जो बहुत डाइ-प्यारसे पाडी-पोसी गयी हैं, बरावर ही महान् कठिनाडया उपस्थित कर सकती हैं, यहातक कि ममर्पणके प्रधान सकत्यके स्थापित हो जानेके बाद मी और इस सकत्यके कार्यमें परिणत हो जानेकी पहडी मुहरछाप पड जानेके बाद भी ये कठिनाइपां उपस्थित हो सकती हैं।

\* \*

तुम्हारा यह घूडमा है कि उस भूटका, जिसे तुम समझते हो कि तुमने की है, कैसे परिहार किया जाय । यदि यह मान भी लिया जाय कि यह ऐसा ही है जैसा कि तुम कहते हो तो भी मुझे यही दिखायी देता है कि इसका ठीक ठीक प्रतिकार यही है कि तुम अपने-भापको भागयत सस्य और भागवत प्रेमको धारण करनेका एक पात्र बना छो । और ऐसा वननेके टिये जो प्रारंभिक कार्य करने हैं वे ये हैं कि तुम्हारा आत्मोत्सर्ग और आत्मञ्जदि सपूर्ण हो, मगवान्की ओर तुम्हारा पूर्ण आत्मोद्घाटन हो और तुम्हारे अदर जो भी ऐसी चीजें हों जो इस प्राप्तिमें बाधक हो सकती हों. उन सबका त्याग हो । आध्यात्मिक जीवनमें यदि कोई भूल हो जाय तो उसके लिये इसके अतिरिक्त और कोई परिहार या प्रायिश्व नहीं है-ऐसा और कोई प्रतिकार नहीं है जो प्ररी तरहसे असर कर सके । आरममें साधकको इस आन्तर विकास और परिवर्त्तनको प्राप्त करनेके अतिरिक्त और किसी भी फल या परिणामकी माग नहीं करनी चाहिये-नहीं तो वह अपने-आपको भयकर निराशा-ओंका शिकार बना छेगा। जब कोई स्वय स्वतंत्र हो जाता है तभी वह दूसरोंको स्वतंत्र कर सकता है और योगमें तो आन्तर विजयके द्वारा ही बाह्य विजय हमा करती है।

न्यिक्तगत प्रयत्नके झोंकसे एकाएक छुटकारा पा छेना सभव नहीं है—और यह सदा बाउनीय भी नहीं है, कारण तामसिक जड़तासे न्यक्तिगत प्रयत्न अच्छा है।

व्यक्तिगत प्रयत्नको उत्तरोत्तर इस तरह रूपान्तरित करना होगा जिसमें वह भागवत शक्तिके कर्मके रूपमें परिवर्त्तित होता जाय । यदि तुम्हें भागवत शक्तिका जागृत अनुमव होता है तो तुम इसका अपने अदर अधिकाधिक आवाहन करो, कि यह शक्ति तुम्हारे प्रयत्नपर शासन करे, उसे अपने हाथमें छे छे और उसके। एक ऐसी चीजमें रूपान्तरित कर दे जो तम्हारी नहीं, बल्कि माताकी हो। यहांपर एक तरहका हस्तान्तर होगा, अर्थात् जो शक्तिया इस समय व्यक्तिगत आधारमें कार्य कर रही हैं वे माता-द्वारा अधिकृत कर ली जायगी, अवस्य ही यह हस्तान्तर एकपारगी ही पूरा नहीं होगा, बल्कि क्षमश बदता जायगा।

परन्तु इसके छिये अन्तरात्माकी समस्यितिका होना आवश्यक है, यह जिवेक अवश्य विकसित हो जाना चाहिये जो ठीक-ठीक यह देख सके कि क्या तो भागवत शक्ति है और कितना इसमें व्यक्तिगत चेष्टाका अश है, तथा कीन-कीन वस्तुए इसमें—मिश्रण रूपसे—निम्नतर विश्वशक्तियोंसे छायी गयी हैं। और जबतक यह इस्तान्तर—जिसमें कुछ समय तो सदा छगता ही है—पूर्ण न हो जाय, तबतक इस कार्यमें, अपने व्यक्तिगत हिस्सेके तौरपर, सत्य शक्तिको सतत स्वीकृति देते रहना और किसी यी निम्नतर विश्वशक्तिके मिश्रणका सतत त्याग अवस्य करते रहना चाहिये।

इस समय तुन्हें जिस वातकी आवश्यकता है वह यह नहीं है कि तुम व्यक्तिगत प्रयत्न छोड़ दो, बल्कि यह है कि तुम अपने अदर भागवत शक्तिका अधिकाधिक बावाहन करो और उसकि द्वारा अपने वैयक्तिक प्रयासको शासित और परिचालित करो।

# 4

साधनाकी प्राथमिक अवस्थामें यह सलाह नहीं दी जा सकती कि साधक यह आशा रखे कि उसके वैयक्तिक प्रयत्नकी आपस्यकताके विना ही सर कुछ भगवान्की ओरसे हो जायगा। यह तो तभी सभव होता है जब हुत्पुरुष सामने रहता और समल क्रियाओंपर अपना प्रभाव डालता रहता है (और तर भी चौकसी रखना और बरावर अपनी स्वीकृति देते रहना आवश्यक है), या फिर यह उस समय सभव होता है जब कि आगे चळकर अर्थात् योगकी अन्तिम अवस्याओं में, सीधे या छगमग सीधे विज्ञान-मय डोकसे आनेवाडी शक्ति, चेतनाको अपने हायमें छे होती है, परन्तु यह अवस्था अभी बहुत अधिक दूर है। उनमें भिन्न किसी अवस्थामें (यह वैयक्तिफ प्रयत्नरहित मगनान्पर सब कुछ छोड़ देनेका) भाव रखनेसे साधनाके अटक जाने तथा जडताके आ जाने-का पूरी समावना रहती है।

मत्ताको जो भाग बहुत कुछ यत्रात् काम करते हैं वे ही वस्तुत यह कह सकते हैं कि "हम निरुपए हैं," विशेषत , भौतिक (अन्नमय) चेतना अपने स्वभावसे ही जड़ है और वह या तो मनकी और प्राणकी शक्तिसे या उचतर शक्तियोंसे गतिसक होती है। किन्त्र साधकके पास यह शक्ति तो सदा ही मीजद है कि वह अपने मनोमय सकल्प अथवा प्राणमय आवेगको भगनानकी सेनामें लगा दे। पर निश्चित रूपसे उसे यह नहीं मान लेना चाहिये कि इसका फल उसे तुरत मिलेगा, कारण बहुधा निम्नतर प्रकृतिकी बाधा अथवा विरोधी शक्तियोंका दबाव कुछ कालतक या एक दीर्घ कालतक इस आउश्यक परिवर्त्तनको रोके रखनेमें सफल हो सकता है । ऐसी अवस्थामें साधकको छगन छगाये रहना चाहिये. सदा-सर्वदा अपने सकल्पको मगवानुके पक्षमें रखना चाहिये और जिस वस्तुका त्याग करना है उसका त्याग करते हुए, अपने-आपको सत्य-ज्योति और सत्य शक्तिकी ओर उद्घाटित रखते इए इनका स्थिरता और दढताके साथ विना थके द्वए और विना निरुत्साहित या अधीर हुए, उस समयतक आवाहन करते जाना चाहिये जबतक कि साधक यह अनुमव

## यागके आधार

न करने छगे कि उसमें भागवत शक्ति कार्य कर रहीं है और वाधाए दूर हटना आरम कर चुकी हैं।

तुम्हारा कहना है कि तुम्हें अपने अझन और अधकारका मान है। किन्तु यह मान यदि मामूळी तौरका ही है तो यह पर्याप्त नहीं। परन्तु यदि द्वाम हमें व्योरेके साथ जानते हो और यदि इसे व्यत्ता अन्दर कार्य करते हुए जानते हो तो यह कार्य प्रारम करनेके लिये पर्याप्त है। अब जिन अझानमय कियाओंका तुम्हें भान हो रहा है उनका दृढ़ताके साथ त्याग करना होगा और अपने मन और प्राणको भागवत शाकिके कार्यके लिये एक शान्त और अप अस अम्

\* \*

यत्रवत होनेवाडी चेष्टाओंको मानसिक सकस्पके द्वारा रोकना सदा कठिन होता है, कारण इन चेष्टाओंका होना तर्क या किसी मानसिक श्रीनित्यपर जरा मी निर्भर नहीं करता, ये तो साहचर्यपर या यत्रवत् काम करनेवार्छा स्मृति या आदतपर अपना आधार रखती हैं।

इनको त्याग करते रहनेका अम्यास अन्तर्भ विनयी होता है, किन्तु केवल व्यक्तिगत प्रयत्नके द्वारा किये जामेरे इसमें दीर्घकाल लग जाय यह हो सकता है। परन्तु यदि तुम अपनेमें भागनत शक्तिको काम करते हुए अनुभव कर सको तो यह काम अधिक सहज हो जायगा।

भगवत् परिचाछनको आत्म-दान करनेकी कियामें तुम्हारा फोई भाग निष्क्रिय या तामसिक नहीं रहना चाहिये और दूसरी ओर इस बातसे साबधान रहना चाहिये कि तुम्हारे प्राणका कोई भाग इस आत्म-दान को अपने निम्न आवेश और वासनाके सुझायोंको स्थाग न करनेका एक वहाना न नना छे।

योग-साधन करनेकी सदा दो विधियाँ होती हैं— एक है जागृत मन और प्राणके कार्यकी विधि, जिममें मन और प्राण जागृत रहकर देखते हैं, निरक्षिण

करते हैं, विचार और निर्णय करते रहते हैं कि क्या करना चाहिये और क्या नहीं । अवश्य ही उनके कार्यके पीछे भागवत शक्ति रहती है, इस शक्तिके अपनेमें छे आने या आबाहन करनेकी सहायता इसमें छी जाती है—कारण यदि ऐसा न किया जाय तो कुछ भी विशेष कार्य नहीं हो सकता। किन्तु तो भी इस विधिमें व्यक्तिगत प्रयत्न ही प्रधान रहता है और वही साधनाके अधिकाश भारको बहन करता है।

दूसरी विधि है इत्पुरुपकी, इसमें चेतनाको भगवान्की ओर उदादित करनी होती है । चेतना न फेक्ट इत्पुरुपको ही उदादित कर देती और उसे सामने छे आती है, बाल्क मन, प्राण और शरीरका भी उदादन कर देती है, ज्योतिको प्रहण करती है, क्या करना है इसका झान प्राप्त करती है तथा उसे स्थम भागवत शकिद्वारा किया जाता हुआ देखती और अनुभव करती है और इस भागवत कार्यमें अपनी सजाग और सचेतन स्वीकृति प्रदानद्वारा तथा आयाहनद्वारा सतत सहयोग करती रहती है। चेतना जबनक पूर्ण रूपसे उन्मीलित हो जानेके लिये तैयार नहीं होती तथा अपने समस्त कार्योका प्रारम भगवानके द्वारा ही हो, इस वातके लिये अपने आपको पूर्ण रूपसे भगवानके अधीन नहीं कर देती सबतक बहुषा यही होता है कि ये दोनों ही विधियाँ मिटी-जुले रहें । कि तु जब यह हो जाता है तब साधकका समस्त उत्तरदायिल समाप्त हो जाता है और उसके कन्धोंपर कोई ज्यक्तिगत भार नहीं रह जाता।

\* :

तपस्मासे हो या आत्मसमर्पणसे, किस तरहसे हो इसका कुछ महत्व नहीं, परन्तु मुएय बात यह है कि साधकको अपनी दृष्टि छद्ध्यकी और ही रखनेमें दृढ होना चाहिये । एक बार जब इस मार्गपर पग रख छिया तो यह कैसे हो सकता है कि किसी हीन बस्तुकी और जानेके छिय इस मार्गसे पैर हृद्राया जाय थ यदि साधक दृढ़ रहता है तो पतनकी परवाह नहीं, कारण वह फिर उठता है और आगे वहता है । यदि साधक अपने उदयपर दृढ़ है तो मगवान्के पास पहुचनेके इस मार्गमें अतिम विफलता हो ती नहीं सकती । और यदि तुम्हार अदर कोई वस्तु है जो तुम्हें आगे बढ़नेकों प्रेरित करती है— और निश्चय ही वह तुममें है—तो ठोकोर खानेसे या पतनोंसे अथवा श्रद्धामें मङ्ग पड़ जानेसे अनितम पिरंगाममें कुछ फरक नहीं पड़ता । साधकको उस समयतक छगे रहना है जबतक कि सर्घर समात नहों जाय और निष्कटक मार्ग हमारे सामने न आ जाय ।

यह अग्नि, अभीप्ता और आन्तर तपस्याकी दिष्य अग्नि है। मानवी अज्ञानके अधकारमें यह अग्नि जब वर्धमान शांति और परिमाणमें बारबार अवतरण करती है, तब पहले यहां दिखायी देता है कि यह अधकार इसको निगलता जाता और इसे अपनेमें विर्ञान करता जाता है, किन्तु इसका अधिकाधिक अवतरण इस अधकारको प्रकाशमें परिणत कर देता है, मानवीं मनके अज्ञान और अचेतनाको आध्यात्मिक चैतन्यमें बदछ देता है।

\* \*

योगसाधन करनेका अर्थ ही यह है कि साधना करनेवाटा समस्त आसिक्तर्योपर विजय पाने तथा केवट मगवान्कों ओर ही अभिमुख होनेका सकटा रखता है। योगमें मुख्य बात ही यह है कि प्रत्येक पदपर मागवत रूपमें विश्वास रखा जाय, विचारोंको टगातार मगवान्की ओर छक्षित किया जाय और आतम-समर्पण किया जाय जबतक कि सत्ताका उद्घाटन न हो जाय और आधारमें माताकों शांकि काम करती हुई अनुभूत न की जा सके।

-n. 1€ 1

इस योगका सारा सिद्धान्त ही यह है कि आते हुए भागवत प्रभावके छिये साधक स्वपने आपको

उदादित करे । यह प्रमाव तुम्हारे ऊपर ही है, और यदि तुम एक बार इससे सचेतन हो सको तो तुम्हारा यह काम होगा कि तुम उसको मीचे अपने **अदर आवाहन करो । यह मनमें और शरीरमें** अवतरित होता है शान्तिके रूपमें, एक ज्योतिके रूपमें, काम करती हुई एक शक्तिके रूपमें, साकार या निराकार भगवान्की उपस्थितिके रूपमें और आनन्दके रूपमें ! परन्तु इस चेतनाको प्राप्त करनेके पहुळे साधकको श्रद्धा रखनी होगी और आत्मोद्धाटनके लिये अभीपना करनी होगी । समीप्सा, आवाहन और प्रार्थना एक ही चीजके भिन-भिन रूप हैं और सभी कारगर होते हैं, इनमेंसे जो भी रूप तुम्हारे सामने जाता हो या तुम्हारे लिय सबसे अधिक सहज हो उसीको तुम अपना सकते हो । दूसरा तरीका है एकामता, इसमें तम अपनी चेतनाको हृदयमें एकाप्र फरते हो (कुछ छोग सिरमें या सिरके जपर चेतनाको एकाम करते हैं) और हृदयमें माताका च्यान करते हो तथा उनका यहा आवाहन फरते हो । साधक इनमेंसे कोई भी एक तरीका या भिन्न भिन्न

समयपर दोनों ही तरीके बरत सकता है-जिस समय जो स्वभावत तुम्हारे सामने आता हो अथवा जैसा करनेका प्रवृत्ति तुममें उस समय पैदा होती हो । विशेष करके आरमेंग जिस बातकी अत्यन्त आवश्य-कता है वह है मनको अचचल करना, प्यानके समय जो विचार और वृत्तियाँ ऐसी आती हों जो साधनाके लिये विजातीय हो, उन सबका त्याग करना । इस तरह किये हुए अचचल मनमें अनुभूति प्राप्त करनेके लिये क्रमश तैयारी होती जायगी । किन्त सब कुछ यदि एक ही साथ न हो तो तुम्हें कदापि अधीर नहीं हो जाना चाहिये, मनमें अचचलताका पूर्ण निवास हो इसमें कुछ समय छग ही जाता है । जबतक चेतना तैयार न हो जाय तबतक तम्हें इस कमको जारी रखना है।

\* 4

योगसाघनामें जिस बातपर तुम्हारा छह्य है उसकी प्राप्ति तुम्हें तमी हो सकती है जब तुम

माताकी शक्तिकी ओर अपनी सत्ताका उद्घाटन करों
तथा भागवत सत्यको पानेकी अभीप्साके अतिरिक्त
शेष सब अभेजापाओं, सब इच्छाओं, सब मांगों
तथा सब अहमाबोंका छगातार त्याग करते जाओ।
इसको यदि ठांक तरहसे कर सको तो भागवत शाकि
और ज्योति काम करना आरभ कर देंगी और
द्वाम्हारे अदर शान्ति और समता, आन्तरिक बछ,
झुद्ध भक्ति, वर्धमान चैतन्य एव आत्मज्ञानको छा
देंगी जो कि योगसिदिके छिये आवश्यक आधार हैं।

<del>7</del>-

तुम्हारे टिये सत्य यह है कि तुम अपने अदर भगवान्को अनुमव करो, माताकी ओर उद्घाटित होओ और भगवान्को टिये कर्म किये जाओ, जबतक तुम अपनी सपूर्ण क्रियाओंमें माताको न अनुमव करने टगो । तुममें यह चेतना होनी चाहिये कि तुम्हारे हृदयमें दिच्य सत्ता उपरियत है और तुम्हारे समस्त कर्म दिच्य सत्ताहारा परिचालित हो रहे हैं । इस अनुभवको हृत्पुरुप सुगमतापूर्वक, शीवतासे और गहराईके साथ कर सकता है यदि वह पूर्ण रूपसे जागृत हो । और एक बार हृत्पुरुप यदि इसे अनुभव कर के तो यह चेतना मन और प्राणतक मी फैल सकेगी ।

a( -34

तुम्हारी दूसरी अनुभूतिमें—जो कि तुम्हें अनुभवके समय इतनी सत्य प्रतीत होती है—एकमात्र सत्य यह है कि तुम्हारा अथवा अन्य किसीका तुम्हारे या उसके अपने ही प्रयत्निक, बिना किसी दूसरी सहायताके, इस हीन चेतनासे बाहर निकल आना असभव है, इसीलिये जब तुम इस हीन चेतनामें डूब जाते हो तब तुमको सब कुठ असभव दिखायी देता है, कारण उस समयतकके ल्यि तुम सत्य चेतनाके अवल्डनको खो देते हो । पर तु तुम्हारा यह विचार ठीक नहीं है, कारण तुम्हारा मगवानकी

ŧ

ओर आत्मोद्धाटन है और इसिटिये तुम हीन चेतनार्में बचे रहनेके टिये बाच्य नहीं हो । '

यद्यपि अभी योड़ासा आरम ही हुआ है फिर भी जिस समय तुम सत्य चेतनामें होते हो उस समय तुमको यह दिखायी देता है कि सब कुठ फिया जा सकता है, परन्तु दिब्य गािक, दिब्य बळ जब वहा पहुच गये हैं तो यह आरम भी पर्याप्त है। कारण सत्य यह है कि वह दिब्य शािक सब कुछ कर सकती है और आमूळ रूपान्तर त्या आत्मसिद्धिके टिये केवळ समय और अन्तरात्मार्की अमीन्साफी आवश्यकता है।

\* \*

माताफें दिन्य सकल्पका अनुसरण करनेके लिये जो शक्तें हैं वे ये हैं कि साधक ज्योति बीर सत्य और शक्तिको पानेके लिये उनकी बोर अमिमुख हो, यह अमीप्सा करें कि दूसरी कोई भी शांकि न तो उसपर प्रभाव डाल सके न उसका नेतृत्व कर सके, उसके प्राण अपनी ओरसे न तो कोई माग पेश करें न कोई शर्त छगावें, अपने मनको वह इतना शान्त रखे कि वह सत्यको प्रहण करनेके लिये तैयार रहे और अपने ही विचारों तथा रचनाओंके लिये जरा भी आग्रह न करे-अन्तमें वह अपने हत्पुरुपको जागृत और सामने रखे जिससे कि वह उसके साथ सतत सबधमें रह सके और यथार्थ रूपसे यह जान सके कि माताका सकल्य क्या है, कारण मन और प्राण अन्य आंदेशों और निर्देशोंको मागवत सकल्प समझ छेनेकी भूछ कर सकते हैं, कि तु हत्पुरुप जहां एक बार जागृत हो गया तो वह कोई भूछ नहीं करता ।

कर्म करनेमें पूर्ण सिद्धि तो तभी समय है जब कि दिव्यीकरण (विद्यानमधी शक्तिद्वारा रूपान्तर) हो चुका हो । किन्तु अपेक्षाकृत अच्छी तरह कर्म करनेका सामर्थ्य पा छेना विद्यानसे नीचेके स्तर्रोमें भी समव है, यदि साधकका मगवान्के साथ सवध स्थापित हो जुका हो और वह मनमें और प्राणमें और शरीरमें सावधान, जागृत और सचेत हो। यह वह अवस्था है जो साधकको परमशुक्तिके ठिये तैयार करनेवाठी है और प्राय अपरिहार्य है।

. ...

जो कोई एकरस जीवनसे उरता है और कुछ नवानता चाहता रहता है वह योग—कम-से-कम इस योगको नहीं कर सकेगा। इस योगमें अक्षय धैर्य और सतत तत्यरताकी आवश्यकता है। मृत्युसे भय होना एक प्राणगत दुर्वछताको प्रकट करता है और यह भी योगसाधनकी योग्यताके विरुद्ध है। इसी प्रकार यदि कोई अपने आवेगोंके वशीभूत रहता है तो वह भी इस योगको दुःसाप्य ही पावेगा और यदि अटग्से आप्यात्मिक चैतन्य तथा मगवान्से एकता प्राप्त करनेके टिये एक सची और इद्ध अभीन्सा तथा एक आन्तरिक सची पुकार

उसे सहारा नहीं देती हैं तो उसका सहन ही विनाशकारी पतन हो सकता है और उसके प्रयास निष्मर जा सकते हैं।

\*

अन्न रहा "कर्म करने" के सवधर्म, सो इस शब्दसे तुम्हारा क्या अभिप्राय है, इस बातपर इसका उत्तर निर्मर करता है । कामनापूर्वक कर्म करनेसे बहुधा या तो प्रयत्नम अति हो जाती है जिसका परिणाम प्राय यह होता है कि परिश्रम तो बहुत करना पड़ता है पर फल अस्प ही होता है और साथ ही साधक-पर बहुत जोर पडता है और वहीं थकावट आ जाती है और यदि बीचेंमें कोई कठिनाई उपस्थित होती या विफलता होती है तो निराजा, अविस्वास या बिद्रोह-भाव उत्पन्न हो जाते हैं, या फिर इससे (कामनापूर्वक कर्म करनेसे) यह होता है कि साधक जाकिको जबरन उतारनेकी चेष्टा करता है । ऐसी चेष्टा की जा

सकर्ता है, किन्तु उन छोगोंको छोड़कर जो यौगिक दृष्टिसे बळवान और अनुमवसिद्ध हैं, शेप साधारण साधकोके लिये तो ऐसा करना सदा निरापद नहीं है, यद्यपि, यह बहुधा अत्यन्त फलदायक हो सकता है। निरापद इसलिये नहीं है कि, प्रथम तो इसका यह परिणाम हो सकता है कि इससे भयानक प्रतिक्रिया उत्पन्न हो जाय अथवा यह ऐसी विपरीत या अशुद्ध या मिश्रित जातियोंको उतार छावे जिनको सत्य शक्तिसे पृथक समझनेके लिये साधककी अभी पर्याप्त अनुमय नहीं हुआ है । या फिर यह हो सकता है कि यह साधकके अपने ही निजी सनुभनकी परिसीमित शक्तिको या उसके मानसिक और प्राणगत रचनाओंको मगवानुकी स्वाभाविक देन और मत्य प्रेरणाका स्थान दे दे । भिन्न साधकांकी भिन्न अवस्थाए होती हैं । साधना करनेके लिये हरएकका अपना अलग मार्ग है। परन्तु तुम्हारे लिये जो मेरा परामर्श है वह है अपनेको सतत उद्घाटित रखना, धीर-स्थिर अभीप्ना करना, जत्यधिक उत्सक न होना और उल्लासपूर्ण विश्वास और धैर्य रखना ।

यह बड़ी मूर्खताकी बात है यदि कोई समयसे पहले ही यह दावा करे कि उसने विज्ञानको पा छिया है या उसका कुछ रसास्वादन कर छिया है। इस प्रकारके दानेके साथ प्राय अतिशय अहकारकी बाढ, कोई मूलगत भ्रान्ति या भारी पतन, मिथ्या अवस्था और मिथ्या गति छगी रहती है। एक प्रकारकी आध्यात्मिक नम्रता, अपने आपपर एक गभीर अभिमानशून्य दृष्टि तथा अपनी वर्त्तमान प्रकृतिकी अपूर्णताओंका शान्त निरीक्षण और स्वात्ममानता तथा स्वात्मस्थापन-की अपेक्षा अपनी वर्त्तमान आत्म सत्ताका अतिक्रमण करनेकी आवश्यकताका भान-अहकारयुत उचाका-क्षाकी प्रेरणाके वश नहीं पर भगव मुखी प्रेरणाके वरा—ये हैं जो मेरी समझमें इस नदवर पार्थिव मानवी रचनावाछे जीयके छिये विज्ञानमय परिवर्चनकी ओर अप्रसर होनेके छिये बहुत अधिक अनुकूछ अवस्थाए सिद्ध होंगी।

अत्र तुमने अन्नमय भूमिकार्मे हृत्पुरुषके समर्पणको अनुमय करना आरम किया है।

तुम्हारे समी अग सारस्पासे अपित हो चुके हैं, किन्तु इन सभी अगोंमें और उनकी समस्त गतियोंमें, पृथक्-पृथक् और सपुक्त रूपमें उत्तरोत्तर बढनेवाडी हृष्युक्पकी आत्मांजिल्ह्वारा, इस समर्पणको पूर्ण कर देना होगा।

मगवान्फें हारा भोग किये जानेका अर्थ है साधकता भगवान्को इस प्रकार समर्पित हो जाना जिसमें वह यह अनुभव करता है कि भगवान्को उपस्थिति, दाक्ति, ज्योति, आनन्दने ही उसकी समस्त सत्ताको अधिकत कर रखा है, न कि इनको उसने अपनी तृप्तिके छिथे अपने अधिकारमें कर रखा है। इनपर स्वय अधिकार करनेनाला बननेकी अपेक्षा इस प्रकार समर्पित होने और भगवान्द्रारा अधिकृत होनेमे बहुत अधिक आनन्दोह्यास है। साथ ही इम प्रकारके आत्मसमर्पणसे अपने-आप- पर और प्रकृतिपर एक स्थिर और आनन्दप्रद प्रमुख भी स्थापित हो जाता है।

\*

हृत्पुरुपको सामने छे आओ और उसे वहीं रखकर मन, प्राण और शरीरपर उसका प्रमाव इस प्रकार दावते जाओ जिससे कि वह अपनी अनन्य अमीप्सा, विश्वास, श्रद्धा, समर्पण तथा प्रकृतिमें जो कुठ अञ्चद्ध है और जो कुठ ज्योति और सत्यसे विमुख है, अहमार और आन्तिको ओर स्वत्य हुआ है, उसे स्वयमेव और तुर्त जान छेनेकी अपनी शक्तिको उन (मन, प्राण और शरीर) तक पहुचा है।

अहकारको, उसके प्रत्येक रूपको निकाछ बाहर करों, तुम्हारी चेतनाकी प्रत्येक गतिमेंसे उसे निकाछ बाहर करों।

विराट चेतनाका विकास करो-नुम्हारी अहकेन्द्रिक दृष्टि विस्तार्णता, नैर्न्याक्तित्व, विराट पुरुषके बोध,

विस्वराक्तियोंके मान तथा विराट अभिन्यक्ति नर्यात् विस्वटीलाके बोध और साक्षात्कारमें विलुप्त हो जाय।

अहकारके स्थानपर सत्य सत्ताको प्राप्त करों—जो कि भगवान्का ही एक अहा है, जगदम्बासे आया है तथा जो इस व्यक्तीकरणका एक यन है। सगवान्का अहा और यत्र होनेकी जो यह प्रतीति है वह समन अभिमान और अहकारके भान या अभिकारसे अथवा श्रेष्ठत्वस्थापन, माग या वासनासे रहित होनी चाहिये। कारण यदि ये तत्व उसमें हैं तो वह सत्य सवा नहीं है।

अधिकाश साधक योगसाधन करते हुए ऐसे मन, प्राण और शारिकों रहते हैं जो कभी-कभी ही या किसी अशतक ही उच्चतर मानस और समुद्ध मानससे प्रदीत होते हैं, किन्तु विशानमय परिवर्तनके लिये तैयार होनेमें यह आवरपक है (ज्योंही उस व्यक्तिविशेषके लिये समय उपस्थित हो) कि वह अन्तर्ज्ञान और अधिमानसकी ओर उद्घादित हो जाय, जिसमें कि ये समस्त आधार और समस्त प्रकृतिको विज्ञानमय रूपान्तरके लिये प्रस्तुत कर दें । चेतनाका शान्तिपूर्वक विकास होने दो और उसे फैलने दो । फिर इन चीर्जोका ज्ञान क्रमश एकके बाद एक आप ही होता जायगा।

स्थिरता, विनेक, अनासिक (उदासीनता नहीं) ये सब के-सब अत्यन्त आवश्यक हैं, कारण इनके विरोधी भाग रूपान्तर करनेवाड़ी क्रियामें बहुत बाधा पहुचाते हैं । अमीप्साकी तीव्रता तुममें होनी चाहिये, परन्तु इसकी इनके सग सग ही चडना चाहिये । न उतावड़ी हो न आडस्य, न राजसिक अत्युत्साह हो न तामसिक निरुत्साह—विन्क एक धीर तथा ड्यातार पर शान्त आवाहन और क्रिया होनी चाहिये । सिद्धिको झपट डेने या पकड़ डेनेकी चेष्टा नहीं करनी होगी, बल्क इसको स्थयमेव अन्त से या उद्ध्वीस आने देना

होगा और इसके क्षेत्र, स्वमाव और सीमार्थोका ठीक-ठीक निरीक्षण करते रहना होगा ।

माताकी शक्तिको अपने अदर कार्य करने दो, छेकिन इस बातसे सावधान रहो कि उस शक्तिक स्थानपर कोई बढी हुई अहकारकी क्रिया न होने उमे अथवा अपनेको सत्य जताती हुई कोई अझानकी शक्ति न काम करने छो या उसमें इसका मिश्रण न हो आय । इस बातकी विशेष रूपसे अभीपता करो कि प्रकृतिमेंसे सपूर्ण अथकार और अनेतना दर हो आय ।

विज्ञानमय रूपान्तरकी तैयारीके लिये टपरोंक प्रधान दातें हैं, परन्तु इनमेंसे कोई भी सहज नहीं है, और प्रकाति तैयार हो गयी ऐसा कहा जा सकनेके पहले इन हार्चोंका पूरा हो जाना आवश्यक है। तो भी यदि सत्य मान (हपुरपना, अहकार सून्य, जो केवल भागवत शाकिकी छोर ही चढाटित हो) स्थापित किया जा सके तो यह प्राफ्रिया बहुत शीम गतिसे आगे बद सकती

है। इस प्रभारकी सहायता दर्ग जा सकती है कि साधक सच्चा भाव रखे और उसे बनाये रहे, उसके अपने अन्दर जो परिवर्तन होता है उसे आगे बढाये चले, परन्तु एक बाव जो साधकसे मागी जाती है वह यह है कि उसका जो सर्वाङ्गीण परिवर्तन हो रहा है उसमे वह सहायता देता रहे।



कठिनाईमें

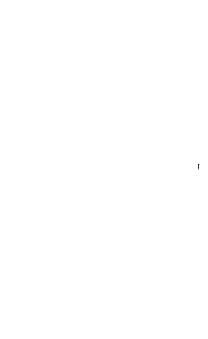





साधनाकी आर्भिक अवस्थामें कठिनाइया बरावर ही उपस्थित हुआ करती हैं और जनति एक-एककर होती है और जबतक कि आधार तैयार नहीं हो जाता तबतक अदरके द्वारोंका उद्घाटन होनेमें विलब होता ही है। जब कभी तुम ध्यान करते हो तब यदि तुम्हें स्थिरताका अनुभव होता है, आन्तर ज्योतिका प्रकाश मिलता है और तुम्हारी अन्तर्मुखी प्रवृत्ति इतनी प्रवल हो रही है ।के वह बाह्य बधनको क्षीण कर रही है तथा प्राणगत उपद्रव अपनी शांकि खो रहे हैं तो यह इतना होना ही एक महान उन्नति है। योगका मार्ग छत्रा है, इस मार्गकी एक-एक चपा भूमिपर प्रतिरोधका कठिन मुकावला करके विजय प्राप्त करनी होती है, तथा साधकमें जिस गुणकी सबसे अधिक आवस्यकता है वह है धैर्य, भनन्य लगन और ऐसी श्रद्धा जो समस्त कठिनाइयों, विख्व और बाहरसे दिखायी देनेनाळी विफलताओंके होते हुए भी दृढ वनी रहे।

ये वाधाए साधनाकी प्रारंभिक अवस्थामें प्रापः हुआ ही करती हैं। इनके होनेका कारण यह है कि अभी तुम्हारी प्रकृति पर्याप्त रूपसे प्रहणशीछ नहीं हुई है। तुमको इसका पता छगाना चाहिये कि यह बाधा कहांपर है, मनमें है या प्राणमें और जहां यह हो, बहापर चेतनाका विस्तार करनेका यल करना चाहिये तथा अधिकाधिक पवित्रता और शान्तिका आवाहन करना चाहिये एव इस पविज्ञता और शान्तिका आवाहन करना चाहिये एव इस पविज्ञता और शान्तिका आवाहन करना चाहिये एव इस मागको जहां यह बाधा होती है, सश्चाईके साथ और पूर्ण रूपसे भागवत शांकिक अर्थण करना चाहिये।

\* \*

प्रश्तिका प्रत्येक अग अपनी पुरानी प्रश्तियोंके अनुमार चलना चाहता है और, जहांतक उसकी शक्ति काम कर सकती है बहातक, किमी आप्ल परिवर्तन और विकासको स्वीकार करना नहीं चाहता, कारण ऐसा होनेसे वह अपनेसे किसी उच्चतर वस्तुके अधीन हो जायगा और अपने ही क्षेत्रमें, अपने ही अखग साम्राज्यमें वह अपने स्वामित्वसे विचन हो जायगा। यही वात है जिसके कारण रूपान्तरकी प्रक्रिया इतनी लंबी और कठिन हो जाती है।

मन शिधिछ हो जाता है, कारण उसके निम्नतर भागमें मौतिक मन है जिसका स्वभाव ही तामसिक या जड़ है—क्योंकि जड़ता स्थूछ पदार्थका मूलगत गुण है! उचतर अनुभूतियोंके ज्यातार अधवा दीर्धकाल्यक जारी रहनेसे मनने इस भागमें एक प्रकारको थकायटका मान अधवा बेचैनी या शिधिछताकी प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है! इससे बचनेके लिये समाधि एक उपाय है—समाधिद्वारा शरीर निश्चछ कर दिया जाता है, भौतिक मन एक प्रकारसे निश्चेष्ठ हो जाता है और आन्तरिक चेतना अपनी अनुमृतियोंको करनेके लिये स्वत्र हो जाती है! परन्तु इससे एक हानि भी है और वह यह कि समाधि अनिवार्य हो जाती है और जागृत चेतनाके

प्रश्नका समाधान नहीं हो पाता, वह अपूर्ण ही रह जाती है।

\* \*

यदि प्यान करनेमें कठिनाई यह होती है कि नाना प्रकारके विचार घुस आते हैं तो यह किसी विरोधी शक्तिके कारण नहीं है, बल्कि मानन मनके साधारण स्वभावके कारण ही ऐसा होता है। यह कठिनाई प्रत्येक साधकको होती है और बहुतोंको तो एक जित दीर्घकाळतक रहती है। इससे ख्रुटफारा पानेके कई तरीके हैं। इनमेंसे एक तो यह है कि साधक इन विचारोंको देखे और ये विचार मानव मनकी प्रकृतिको कैसा प्रदर्शित करते हैं इसका सूक्ष्म अप्रलोकन करे, परन्तु उन्हें किसी प्रकारकी स्वीकृति न दे और उन्हें तबतक दौड़ा-दौड़ी करने दे जबतक कि वे स्वय धककर रुक न जाय-यह वह तरीका है जिसकी विवेकान दने अपने राजयोगमें सिफारिश की है। दूसरा तरीका यह है कि इन विचारोंको

इस तरह देखना कि ये अपने नहीं हैं और साक्षी परुषके तौरपर इनसे अलग हो जाना और अपनी अनुमति देनेसे इ कार करना-इस तरीकेमें विचारोंको ऐसा माना जाता है जैसे वे चीजें बाहरसे, प्रकृतिमेंने था रही हों । और इनके बारेमें ऐसा अनुमव करना होता है जैसे ये कोई राहगीर हों और मनके क्षेत्रसे होकर चले जा रहे हों जिनसे अपना न तो कोई सबध है न दिल्चस्पी । इस तरीकेमें प्राय ऐसा होता है कि कुछ कालके बाद मनके दो भाग हो जाते हैं, एक माग वह जो परप भाग है, यह मनोमय साक्षी (दएा) वनकर देखता रहता है और पूर्णतया अक्षुब्ध और अचचल रहता है , दूसरा भाग वह जो प्रकृति माग है, यह देखनेका विषय (दृश्य) बनता है और इसीमें ये विचार घुमते या चकर लगाते हैं। वादमें साधक इस प्रकृति भागको भी निश्चल-नीरव और स्थिर करना आरम कर सकता है। तीसरा एक और तरीका है, यह सिक्रय है। इसमें साधक अदर दृष्टि डालकर यह क्वीजता है कि ये विचार कहासे आते हैं और उसको यह पता

छगता है कि ये उसके अपने अदरसे नहीं ओते बल्कि मस्तकके बाहर फहींसे ओते हैं, और यदि कोई इन्हें आते हुए पहचान सके तो इनके अदर धुसनेके पहले ही इन्हें पूर्ण खपसे दूर कर देना होता है। समयत यह अत्यन्त कठिन तरीका है और सब छोग इसका अवछवन नहीं कर सकते। परन्त यदि यह किया जा सके तो निश्चल-नीरवता पानेके छिये पहीं सबसे सीधा और अत्यन्त समर्थ मार्ग है।

\* 1

इस धातकी आवश्यकता है कि तुममें जो अद्यद्ध प्रष्टतिया होती है उनकी तुम देखो और उन्हें जान जो, कारण ये ही तुम्हारे दु मके मूछ हैं और तुम्हें यदि इनसे मुक्त होना है ता इन अद्यद्ध प्रश्वतियोंका तुम्हें जगातार स्थाग करते रहना होगा।

किन्तु मदा तुम अपनी त्रुटियों और अगुड़ प्रष्टियोंका ही चिन्तन मत किया करों। भविष्यमें तुम्हें जो बनना है उसपर और तुम्हारा जो भादर्श है उसपर तुम अिक घ्यान दो और यह श्रद्धा रखो कि जब यही तुम्हारा छस्य है तब यह तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा और प्राप्त होकर ही रहेगा।

दोषों और अग्रुद्ध प्रश्नतियोंपर ही सदा हिए रखनेते चित्त उदास होता है और श्रद्धा शिथिछ हो जाती है। अपनी दृष्टिको विद्यमान अथकारकी अपेक्षा आनेवाछ प्रकाशकी ओर अधिक लगाओ । श्रद्धा, प्रफुछता और अतिम विजयमें विद्वास, ये ऐसी बातें हैं जो सहायता करती हैं—इनके कारण प्रगति अधिक सहज और अधिक शीव होती है।

जो बाडी अनुभूतिया तुम्हारे पास आती हैं उनका अधिक उपयोग करो, इन भूकों और विफलताओंकी अधिक्षा उपरोक्त प्रकारकी एक मी अनुभूति अधिक महत्त्वपुर्ण है । और जब यह अनुभूति बद हो जाती है तो सोचमें मत परो और अपने-आपको अनुत्साहित मत होने दो, किन्तु अदरसे शान्त रहें। और इस बातकी अभीष्मा करों कि जिसमें इस अनुभूतिका एक बलवत्तर रूपमें पुनरावर्त्तन

# योगके आघार

हो जो एक गमीरतर तथा पूर्णतर अनुमृतिकी प्राप्ति करावे |

अमीप्ता तो सदा करो, परन्तु अधिक अचचन होकर, और अपने-आपका सरल भावसे सया समप्र साबसे मगदान्की ओर उद्घाटन करते हुए।

# 泰 恭

अधिकाश मनुष्योंका निम्न प्राण भयकर दोगों और ऐसी कुइचियोंसे मरा हुआ रहता है जो विरोधी शाक्तियोंका प्रत्युचर देती हैं । सततरूपसे अन्तरात्माको उद्दाटित रखना, इन प्रमावोंका अनवरत त्याग करना, समग्र विरोधी सुझावोंसे अपने-आपको पृथक् रग्यना और प्राताकी शक्तिमेंसे स्थिरता, प्रकाश, शान्ति और प्रित्रताको अपने अदर प्रवाहित रोते देना, ये सन इन विरोधी शाक्तियोंके घेरेसे आधारको अतमें मुक्त कर देंगे।

जिस बातकी आवरयकता है वह है अचचछ हो जाना, अधिकाधिक अचचछ हो जाना, इन प्रभावोंको ऐसा देखना कि ये अपने नहीं हैं, कहीं बाहरसे घुस पढ़े हैं, अपने-आपको इनसे प्रथक् करना और इन्हें अस्वीकार करना तथा मागवत शाकिपर स्थिर विश्वास बनाये रखना । यदि तुम्हारा हृत्युरुप भगवान्को पानेकी इच्छा करता है और तुम्हारा मन सबा है तथा निम्न प्रकृतिसे एव समस्त विरोपी शक्तियोंसे मुक्त होनेके छिय पुकार मचा रहा है और यदि तुम माताकी शक्तिका अपने हृद्यमें आगहन कर सकते हो और उसपर अपने निजी सामर्थ्यकी अपेक्षा अधिक मरोसा खले हो तो अन्तमें यह विरोधी शाकियोंका घेरा छिन्न मिन्न हो जायगा और उसके स्थानपर बळ और शान्ति आ जमेंगे।

\* \*

निम्न प्रकृति अज्ञानमय और अदिब्य है, यह अपने-आपों कोई विरोधी शक्ति नहीं, किन्तु ज्योति और सत्यमे विचत है। ये विरोधी शक्तिया तो

दिव्यत्विविरोधिनी होती हैं न केवल आदेव्य ही; ये निम्न प्रकृतिका उपयोग करती हैं, उसे विकृत कर देती हैं तथा उसे कुटिल प्रशृतियोंसे भर देती हैं और इस प्रकार मसुष्पपर अपना प्रमाव जमाती हैं, यहातक कि उसमें प्रवेश करने और उसे अधिकृत कर लेने अथवा कमने-कम उमे पूरी तरह अपने बशमें रखनेका यन करती हैं।

हर प्रकारके अतिरजित आत्महीनताफे भावसे अपने-आपको ग्रुक्त करो और पाप, कठिनाई अथवा विफलताके भावसे उदास हो जानेकी अपनी आदक्त छोड़ दो । इन विचारोंसे कोई लाम नहीं होता, बल्कि ये मयानक विच्न हैं और प्रगतिमें बाधा डाल्त हैं । ये वार्ते धार्मिक मनोवृत्तिकों हैं, योगिक मनोवृत्तिके इनका कुछ सबध नहीं । योगीको चारिय कि वह प्रकृतिके इन समस्त दोगोंको निम्न प्रकृतिकी प्रजृतिया समझे जो समीको समान स्पर्से सताती हैं, और भागवत शक्तिमें पूर्ण विस्वास रमते हुए स्थरता, हद्भता और निस्तरसापूर्षक इनका

# कठिनाईमे

त्याग करे--पर दुर्बेछता या उदासी अथवा वेपरवाहीक साथ नहीं और उत्तेजना या अधीरता अथवा उप्रताके साथ भी नहीं ।

> - ≱\* }- - i

योगसाधनका नियम यह है कि उदासी छा जानेपर भी तुम निक्त्साहित न होओ, इससे अपने-आपको छुदा रखो, इसके कारणका पता लगाओ और उस कारणको दूर करो, क्योंकि यह कारण सदा साधकके अपने अदर ही होता है, समवत प्राणमें कहींपर कोई दोप होता है, किसी अग्रुद्ध प्रशृत्तिको छुसने दिया गया होता है अथवा कोई तुच्छ बासना कभी छुस कर दी जानेके कारण या कभी अनुस रह जानेके कारण प्रतिक्रिया उत्पन्न करती होती है। योग-साधनमें प्राय किसी धासनाको तुस कर देना अथवा किमी मिष्या प्रशृत्तिको छुस आने देना जितनी बड़ी प्रतिक्रियानो उत्पन्न करता है उतना किसी बासनाको अतुस रखना नहीं करता।

### <u>योगके</u> आधार

तुम्हारे लिये जो बात आवर्यक है वह यह ित तुम अदरकी गहराईमें अधिक निवास करो, और बाद्य मन और प्राण जो इन बाद्य सस्परोंकि लिये खुटे हुए हैं, उनमें कम रही। आन्तरतम हतुरपपर इनका कोई प्रमाव नहीं पड़ता, उसका जो मगवान्ते सहज सामीच्य है उसमें बह प्रतिष्ठित रहता है और इन कपरी तलकी मामूळी गतियोंको बिल्कुल अपरी चींज समझता है जो कि उसकी अपनी सत्यसत्ताके लिये बिजातीय हैं।

\* 4

जिन कठिनाइयों और अद्युद्ध बृचियोंका तुमपर आक्षमण होता है उनसे बरतनेमें मभनत तुम यह मूळ करते हो कि तुम अपने-आपको उनके साथ बहुत अधिक तदाकार कर ठेते हो और उन्हें अपनी प्रकृतिका अद्य समझने एग जाते हो। तुमको तो इनसे अठग होना चाहिये, अपने-आपको इनमें विज्ञा और असमधित कर ठेना चाहिये, यह समझना चाहिये कि ये विश्वकी असिद्ध और अशद निम्न प्रकृतिकी गतिया हैं, ये वे शक्तियां हैं जो तममें प्रवेश करके इस बातकी चेष्टा करती हैं कि वे तमको अपनी अभिन्यक्तिके छिये अपना एक यत्र बना छें । अपने-आपको इस प्रकार इनसे विलग और असर्वाधत कर छेनेसे तुन्हारे छिये यह अधिक समव हो जायगा कि तम अपने अदरके दिव्य भागका पता लगा हो और अधिकाधिक उसीमें रहने लगो. यह अदरका भाग ही तुम्हारा अन्तरात्मा अधवा हरपुरुष है जो इन बाह्य गतियोंसे आकान्त अथवा पीडित नहीं होता, इनको अपने-आपसे बिलकल विजातीय पाता है, अत स्वमावत ही इन्हें अनुमति देनेसे इनकार करता है और अपने-आपको निरन्तर भागवत शक्तियों तथा चेतनाके उच्चतर स्तरोंकी ओर अभिमुख हुआ हुआ या उनसे सबधित अनुमव करता है। अपनी सत्ताने इस भागको ढूँढ़ निकालो और उसीमें रहो , ऐसा करनेमें समर्थ हो जाना योगकी सची नींव डाठ ठेना है।

इस प्रकार अपने-आपको अलग कर छेनेसे तुग्हारे छिये यह भी अधिक महज हो जायगा कि तुम ऊपरी तलके सधर्पके पाँछे जाकर अपने-आपमें ही एक शान्त समावस्थाको प्राप्त कर छो जहापर स्थिर होकर तुम अपनेको मुक्त करनेके छिपे मगवत् साहाय्यका अधिक सफल रूपसे आवाहन कर सकींगे। मगवत्-उपस्थिति, स्थिरता, शान्ति, शुद्धि, शक्ति, प्रकाश, आनन्द, बिस्तीर्णता आदि ऊपर तुममें अवतरण करनेकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। ऊपरी तटके पीठे रहनेगली इम अचचलताको तम प्राप्त कर लो तो तम्हारा मन मी अधिक अवचळ हो जायगा, फिर इस अचचल मनके द्वारा तुम पहले द्वादि और शान्तिका और बादमें अगवत-शक्तिका अपनेमें आयाहन कर सकोगे। यदि तुम इस शान्ति और शुद्धिको अपनेमें अयतिरत होते हुए अनुमय कर सकी, तव तुम इनका भारवार अपनेमें आवाहन कर सफी हो, जबतक कि ये वहां स्थायी रूपमे टिकना आरम न फर दें, तुम तब यह भी अनुभव करोंगे कि यह शक्ति तुममें इन प्रतियोंको परिवर्धित करनेके डिने

तथा मुम्हारी चेतनाका रूपान्तर करनेके लिये कार्य फर रही है । उसके इस कार्यमें तुम्हें भाताकी उपिस्पति और शांकिका ज्ञान होगा । एक बार जहा यह हो गया तब बाकीका सत्र कुठ केवल समयका और तुम्हारे अदर तुम्हारी सत्य एव दिव्य प्रकृतिके उत्तरोत्तर विकास होनेका ही प्रश्न रह जायगा।

\* \*

अपूर्णताओंका होना थहातक कि बहुतसी और गुरुतर अपूर्णताओंका होना भी योगकी प्रगतिमें स्थायी क्यमे वाधक नहीं हो सकता। (पहले एक बार हो चुके उद्घाटनके फिरसे होनेके बारमें मैं नहीं कहता हु, कारण, मेरे अनुमक्के अनुसार तो, रुकायट अथया सघर्षका समय बीत जानेके बाद जो उद्घाटन होता है यह प्राय पहलेसे नवीन और अधिक विस्तृत होता है, चेतना अधिक विशाल हो जाती है और पहले जो कुछ प्राप्त किया गया था पर जो कुछ समयके लिये अब नष्ट हो गया दिखायी देता

है—केवल दिखायी ही देता है—साधक उसके मी आगे और अधिक उन्नति प्राप्त करता है।) एकमात्र वस्त जो स्थायी रूपसे बाधक हो सकती है-परना उसका भी बाधक होना आवश्यक नहीं होना चाहिये, कारण उसे भी बदला जा सकता है—यह है मिथ्याचार, सचाईका अभाव । किन्तु तुममें तो यह है ही नहीं । यदि अपूर्णता बाधक होती तब तो कोई भी मनुष्य योगमें सफल न हो सकता, कारण सभी तो अपूर्ण हैं और मैंने जो कुछ देखा है उससे तो यही ज्ञात होता है कि जिनमें योगकी नदी-से-यड़ी शक्ति है उनमें, जाय अधिकाशमें, वड़ी-से-बड़ी अपूर्णताए भी हैं, या किसी समय रही हैं। अपने ही चरित्रपर सुकरात (Socrates) ने जो टिप्पणी की है उसको शायद तुम जानते हो, यही वात बहुतसे महान् थोगी अपनी आरभिक मानशी प्रकृतिके बारेमें कह सकेंगे। योगमें जो बात अतमें सबसे अधिक कामकी साबित होती है वह है सचाई, और उसके साथ-ही-साथ इस पथपर ढटे रहनेके छिप धैर्य-चटतमे इस धैर्यके विना भी पार हो जाते हैं।

कारण उनमें निद्रोह, अधैर्य, निरुत्साह, निराशा. यकावट, श्रद्धाना तात्कालिक हास, इन सबके होते हुए मी उनमें जो एक अपनी बाह्य सत्ताकी अपेक्षा कहीं अधिक महान् आतर शक्ति है, आत्माकी शक्ति है, आप्यात्मिक भूखका जो एक प्रवल वेग है वह उन्हें आगे आगे धकेलता जाता है और वादलों और क़हरेसे पार कर उनका जो सामने छक्य है वहा पहुँचा देता है। अपूर्णताओं के कारण यह तो हो सकता है कि साधक ठोकरें खाय और क्षणमरके लिये बुरी तरह गिर भी पढ़े. पर ये साधकके मार्गमें स्थायी बाधा नहीं वन सकतीं । इनकी अपेक्षा तो वे रुकाउँटे जो कि प्रकृतिमें कहीं प्रतिरोध रहनेके कारण पैदा होती है, साधनामें विलब डालनेका अधिक गमीर कारण वन सकती है, पर वे भी सदा टिकी नहीं रहती ।

तुममें जो इतनी देरतक उदासी रहती है, वह भी इस वातका कोई पर्याप्त कारण नहीं है कि तुम्हारा अपनी योग्यता अथवा आप्यात्मिक मवितव्यतापुरसे

विश्वास उठ जाय ! मेरा विश्वास है कि साधनामें अधकारमय और प्रकाशमय कालका पारी-वारीसे याना-जाना, यह अनुमन तो मसारमरके प्राय सभी योगियोंको होता है और इसका अपवाद बहुत कम मिडता है। यदि इसके कारणकी खोज की जाय-जो हमारी अधीर मानन प्रकृतिके लिये अत्यन्त अप्रिय है-नो मेरी समझमें ये प्रधानतया दो है। पहला कारण यह कि मानव-चैतन्य या तो ज्योति अधवा शक्ति अथवा आनन्दके सतत अवतरणको सहन नहीं कर सकता या उसको तुरत प्रहण करके पचा नहीं सकता, इसे पचाकर सात्म्य कर छेनेके छिये हर बार कुछ समयकी आबस्यकता होती है। किन्तु साम्य करनेकी यह प्रक्रिया ऊपरी तटकी चेतनाके परटेके पीछे होती रहती है , जिस अनुमृति अथवा उपलब्धिका अवतरण हुआ है, वह आकर इम परदेके पीठे चली जाती है और इम बाद्य तथा ऊपरी तटकी चेतनाको अपनी खेतीके डिये तैपार की गर्पा भूमिक तीरपर छोड जाती है जिससे कि यहाँ नवीन अवतरण समय हो सके । योगकी अधिक

उन्नत अवस्थामें इस अधकार अथना उदासीके काटकी अवधि घट जाती है, कम कप्टदायक हो जाती है और इसके साथ-ही-साथ एक ऐसी विशालतर चेतनाका भान भी उम समय साधकको ऊपर उठाये रखता है जो चेतना यद्यपि साधककी तात्कालिक प्रगतिमें कोई कियात्मक भाग नहीं छेती तो मी उसकी बाह्य प्रकृतिमें विद्यमान रहती और उसकी धारण किये रहती है । दूमरा कारण है किसी प्रतिरोधका होना, मानव प्रकृतिमें किसी ऐसी चीजका होना जिसने पहले जो अवतरण हुआ या उसको अनुमन नहीं किया है, जो अभी तैयार नहीं है, जो समवत अपनेको परिवर्त्तित होने देना नहीं चाहती-प्राय यह मन या प्राणकी कोई बल्वान अभ्यस्त बनावट होती है अथवा कोई भौतिक चेतनाकी अस्थायी जडता न कि अपनी प्रकृतिका कोई बास्तविक अश-और यही चीज है जो प्रकट रूपसे या ठिपे तीरपर बाधाको ला उपस्थित करती है। इसके कारणको यदि कोई अपने आपमें ही दृढ मके, इसके अस्तित्वको स्वीकार कर सके.

इसकी कार्रवाईको देख सके और इसे हटानेके ठिये ऊपरसे शक्तिका अपनेमें आवाहन कर स्के तो इस बाधा कालकी अवधि बहुत ही अल्पस्थायों की जा सकतो है और उसकी तीवता भी बहुत कम हो जाती है। किन्तु जो भी हो, भगवत्-जाकि तो सदा ही पीछेसे अपना काम करती रहती है और एक दिन आता है-जिस दिन साधकको इमकी बहुत ही कम आशा रहती है--कि ये सब बाधाण क्रिन-भिन्न हो जाती हैं, अधकारके वादछ उद जाते हैं और वहा पुन प्रकाश और सूर्य-ज्योति छा जाती है। यदि कोई कर सके, तो ऐसी अवस्थाओं में सनसे उत्तम बात यह है कि न तो ब्याकुछ हो न हताश, बल्सि शान्तिपूर्वक लगा रहे, अपने-आपको उद्घाटित किये रहे, दिव्य ऱ्योतिको पानेके छिये अपने-आपको फैछापे रखे और इस श्रद्धांके साथ सदा प्रतीक्षा करता रहे कि वह अवस्य आवेगी, ऐसा करनेसे इन अग्नि परीक्षाओंका काल घट जाता है, यह मैंने देखा है । इसके वाद जब ये कठिनाइया समाप्त हो चुकती है तन साधकको पता छगता है कि इस बीचमें एक महान्

उन्नित हो चुकी है और चेतना, महण करने तथा गृहीत बस्तुको धारण करनेमें पहलेकी अपेक्षा कहीं व्यधिक योग्य हो गयी है। अध्यात्म-जीवनमें जो कुठ भी कठिनाइया और परीक्षाए आती हैं उन सवका प्रतिकल्ल भी साधकको मिलता हो है।

\*

यद्यि मागवत शक्तिको पहचानना और उसके साथ अपनी प्रकृतिको एकत्वर कर छेना, यह काम उस प्रकृतिको एकत्वर कर छेना, यह काम उस प्रकृतिकों जो अपूर्णताएं हैं उनको पहचाननेके विना नहीं किया जा मकता, तथापि उन अपूर्णताओं-पर अथवा वे जो कठिनाइया उत्पन्न करती हैं उनपर अत्याधिक ध्यान देना, अथवा चृक्ति कठिनाइया अनुसव होती हैं इस कारण भागवत कियापर अविश्वास करना या बस्तुओंके कृष्णपार्द्रपर ही छगातार जोर दिये जाना अनुचित है। ऐसा करनेसे नो इन कठिनाइयोंकी ताकत बढ़ती ह और इन

अपूर्णताओंको लगातार पने रहनेके छिये एक वृहत्तर अधिकार प्राप्त हो जाता है। डा॰ कूए (coneistic) के आशाबादके टिये मैं कोई आग्रह नहीं करता— यद्यपि अत्यधिक आशावाद अत्यधिक निराशावादकी अपेक्षा साधकको अधिक सहायक होता है, कूएका अति आशाबाद (कूएबाद) तो कठिनाइयोंको दक देनेकी प्रष्टात्त रखता है, उन्हें दूर नहीं करता, इसके अतिरिक्त हर बातमें सदा उसकी एक उचित मात्रा भी देखी जानी चाहिये। परन्तु तुम्हारे विपयमें ऐसा कोई खतरा नहीं है कि तुम इन अपूर्णताओं को ढककर रख सकोगे अथवा अत्यधिक आशामय चित्र बनाकर उनके द्वारा आत्म प्रतारणा कर सकोगे, तम तो, ठीक इसके विपरीत, अधकारमय उपयापर ही अधिक घ्यान देते हो और ऐसा करनेके कारण उस अधकारको और भी प्रगाद बना देते हो तथा प्रकारामें प्रवेश करनेके अपने मार्गीको रोक देते हो ! श्रद्धा, और अधिक श्रद्धा ! अपनी समावनाओं में श्रद्धा, परदेके पाँछे जो शक्ति कार्य कर रही है उसमें श्रद्धा, जो कार्य किया जानेवाटा है उसपर तथा

# कठिनाईम

तुम्हारा जो पथ प्रदर्शन किया जा रहा है उसपर श्रद्धा—इस श्रद्धाको बनाये रखो।

उचकोटिका ऐसा कोई भी प्रयास नहीं हो सकता, और आप्यात्मिक क्षेत्रमें तो यह असमब सा ही है. जिसमें बारबार आनेपाठी घार वाधाए न उठती हों अथवा उनसे मुठभेड न होती हो । ये बाधाए दो प्रकारकी होती है, आतरिक और बाह्य , और यद्यपि सामान्यतया ये बाधाए सभी मनुष्योंके लिये मूलरूपमें एक ही प्रकारकी होती है, परन्त किस व्यक्तिपर इनका कितना प्रभाव पड़ता है, और ऐसा करनेमें ये कैसा बाह्य रूप धारण करती है, इसमें ये व्यक्ति-न्यक्तिके लिये बहुत भित्र हो सकती है। परन्त जो एक वास्तविक कठिनाई है वह है भागवत ज्योति और भागवत शक्तिकी कियाके साथ अपनी प्रकृतिको एक-स्वर कर छैना, वस, इस हळ कर छो तो बाकी सब कठिनाइयां या तो छप्त हो जायगी या एक गीण रूप धारण कर लेंगी, और वे कठिनाइया भी जो अधिक आम तरिकेकी हैं और जो रूपान्तरके कार्यमें

स्वमावत अन्तर्निहित होनेके कारण अधिक स्यायी हैं, वे भी निशेष असहा नहीं माञ्चम होंगी, क्योंकि तुम्हें सहारा देनेवाछी दिव्य शक्तिका भान तुमको ररेगा और इस शक्तिकी क्रियाका अनुसरण करनेके लिये अधिक सामर्प्य भी तुममें होगा।

\* \*

प्राप्त हुई अनुभूतियोंका सर्वया विस्तर्ण हो जाता है, इसका केवल यही अर्थ है कि वह आन्तरिक चेतना, जहा एक प्रकारकी ममाधि अनस्यामें ये अनुभूतिया होती हैं और बाद्य जामत चेतना, इन दोनोंके बीचमें अमीतक पर्याप्त समय स्थापित नहीं हुआ है—इन दोनोंको मिल्लोनवाला पुल तैयार नहीं हुआ है । जम उच्चतर चेतना इन दोनोंके मीचमें पुल तैयार कर देती है तम यह होता है कि बाद्य चेतना मी इन्हें समरण रखने लगती है।

साधनाके सामर्थ्य और अमीप्साके बलमें यह उतार चढाव अनिवार्य है, सभी साधकोंको ऐसा होता है जबतक कि सप्तर्ण आधार रूपान्तरके लिये तैयार नहीं कर लिया जाता । जब हृदपुरुप सामने श्रा जाता है अथवा सिक्रय होता है तथा मन और प्राण स्वीकृति दे देते हैं तब साधना तीव होती है । जनतक हत्परूपका प्रमुख पूर्ण रूपसे स्थापित नहीं हुआ है और निम्नप्राण अपनी साधारण चेष्टाए न्मरता रहता है अथवा मन अपने अज्ञानमय प्रपच जारी रखता है, तबतक साधक यदि अत्यत चौकन्ना नहीं है तो विरोधी शक्तिया अदर ध्रस जा सकती हैं। जडता (तमस्) प्राय साधारण भौतिक चेतनासे आती है, विशेषत तत्र जब कि प्राण कियारमक रूपसे साधनाको सहारा नहीं दे रहा होता । आधारके समस्त भागोंमें उच्चतर आप्यात्मिक चेतनाको लगातार उतारते रहनेसे ही ये चीजें ठीक न्की जा सकती हैं।

चेतनाका कमी कुछ समयके छिये मीचे उतर जाना यह तो सभी साधकोंको होता है। इसके कारण विविध होते हैं, जैसे कोई नाह्य स्पर्श, प्राणमें, विशेषतया निम्नप्राणमें किसी ऐसी वस्तुका होना जो अभीतक परिवर्त्तित नहीं हुई या पर्याप्त रूपमें परिवर्तित नहीं हुई है, प्रकृतिके भौतिक अशोंमेंसे उठी हुई कोई जब्रता अथवा अधकारायस्या । जब ऐसा हो उस समय शान्त रहो. अपने-आपको माताकी और उद्घाटित करो और अपनी सत्य स्थितिको फिरसे पा **छेनेकी प्रकार करो और एक ऐसे स्पष्ट और अ**ह्युम्थ विनेककी अभीष्सा करो जो तुम्हें तुम्हारे अदर जिस वस्तुके ठीक करनेकी आवश्यकता हुई है उसके कारणको दिखा दे ।

\* \*

साधना करते हुए दो गतियोंके चीचमें, अपनी तैयारी करनेके छिये तथा जो कुछ प्राप्त हुआ है उसे हजम कर छेनेके छिये, जिसमकाल सदा ही आवा करते हैं। इन्हें साधनाके धार्ममें खानेनाली अवांछिटा खाइया नहीं समझना चाहिये और इनके कारण खीजना और अधीर होना नहीं चाहिये। इसके अतिरिक्त शक्ति प्रकृतिके किसी अशको साथ छेकर उच्चतर भूमिकाओंमें आरोहण करती है और इसके बाद निम्नतर स्तरको ऊपर उठानेके छिये फिर यहा नीचे अनरोहण करती है , आरोहण और अवरोहणकी यह गति बहुधा अत्यत कष्टप्रद होती है, कारण मन जो सीधी रेखामें ऊपर जानेका पक्षपाती होता है और प्राण जो शीघ फलप्राप्तिके लिये चत्सक रहता है. वे इस पेचीटी गतिको न तो समझ ही सकते है. न इसका अनुगमन ही कर सकते हैं और इस कारण उनका इससे तग आ जाना या इसे नापसद करना स्वाभाविक है । किन्त सपूर्ण प्रकृतिका रूपातर कर डाल्ना कोई सहज बात नहीं है और जो शक्ति. इसको कर रही है वह हम छोगोंके मानसिक अज्ञान अथवा प्राणगत उत्सुकताकी अपेक्षा इस कामको कहीं अधिक अच्छी तरहसे जानती है ।

\* \*

यह तो योगसाधनकी एक बहुत गभीर कठिनाई है--प्रधान सकल्पका अभाव होना, उस प्रधान सकल्पका जो सदैव प्रकृति शक्तिकी छहरोंसे उपर रहता है, जो सदा माताके सस्पर्शमें है, जो अपने टक्ष्य और अपनी अभीप्साको अमीकार करनेके लिये प्रकृतिको विवश करता है। यह इसलिये है कि तुमने अभीतक अपनी प्रधान सत्तामें निवास करना नहीं सीखा है, तुम तो इस बातके अम्यासी रहे हो कि शक्तिकी-वह चाहे किसी प्रकारकी क्यों न हो-जो कोई भी छहर तुमपर चढ़ आये तुम उसीमें यहने छगो और उस समयके छिये अपनेको उसके साथ त्तदाकार कर दो । परन्तु यह अम्यास उन चीजोंमेंसे एक चीज है जिन्हें साधकको जीसे मुळा देना होता है । तुमको अपनी प्रधान सत्ताका पता छगा लेना होगा, जिसका आधार हृतपुरप है, और उसीमें निवास करना होगा ।

यह युद्ध चाहे जितना भी कठिन क्यों न हो, परन्तु एकमात्र उपाय यही है कि तुम इसमें अभी और यहीं जुझ पड़ो और इसे समाप्त करके छोड़ो ।

कठिनाई यह है कि तुमने अपनी वास्तविक नाधाका कभी भी पूरी तरहमे सामना नहीं किया और उसपर विजय नहीं प्राप्त की । तुम्हारी प्रकृतिके एक मुल्य भागमें अह भावभय ब्यक्तित्वने एक ऐसी प्रवल रचना वना ली है जिससे तुम्हारी आध्यात्मिक अभीप्साके अदर अभिमान और आध्यात्मिक महत्वा-काक्षाके अडियल तत्त्व आकर मिश्रित हो गये हैं । अद्दमावकी इस रचनाने इस वातकी कमी स्वीकृति नहीं दी है कि इसको तोड दिया जाय जिससे कि इसका स्थान कोई अधिक सत्य और अधिक दिव्य बस्त प्रहण कर छे । इसछिये जब-जन माताने अपनी शक्ति तमपर डार्छा है अथवा जब-जब तमने स्वय ही उस शक्तिको अपने ऊपर उतारा है, तब-तब सदा तुम्हारे अदरकी इसी वस्तुने उस शक्तिको उसके अपने निजी तरीकेसे तुममें काम करने देनेमें रुकावट

डार्छी है । इसने स्वयमेव मनके किसी विचारके अनुमार अथवा अहकारकी किसी मागके अनुसार, अपना ही निर्माण-कार्य जारी रखा है और "अपने ही तरीकेसे " अपनी निजी शक्तिद्वारा अपनी निजी साधना, अपनी निजी तपस्याके द्वारा अपनी ही सृष्टि बनानेका यत्न किया है। तुम्हारे इस भागने कमी भी अपना बास्तविक समर्पण किया ही नहीं, कभी मी तुमने अपने-आपको पूरी तरहसे और सहज भावसे भगनती माताके वरद हस्तोंमें सौंपा ही नहीं, यदापि विज्ञानमय योगमें सफलता लाम करनेका वही एकमात्र तरीका है । योगी, सन्यासी या तपस्यी यनना यहाका प्येय नहीं है । यहांका ध्येय है रूपान्तर, और यह रूपान्तर उसी शक्तिके द्वारा हो सकता है जो तुम्हारी अपनी शक्तिसे अनन्तगुण महान है, यह तभी समय है जब तुम भगवती माताके हार्थोमें सचमुच एक बालककी माति वन-कर रही ।

इसका कोई कारण नहीं दीखता कि योगमें सफलता प्राप्त करनेकी आजाको तम क्यों जोड दो । जिस उदासीकी अवस्थाका तम इस समय अनुभव कर रहे हो यह अस्थायी है और वह तो दृढ-से-दृढ साधकपर भी किसी न किसी समय आती है, बल्कि बहुधा न्वार-वार आती है | इसके छिये एकमात्र आवश्यक वस्त यह है कि आधारका जो भाग जागरित हो चुका है उसको मजबूतीसे पकड़कर रखना, समस्त उल्रेट विचाराका त्याग करना और जहांतक सभव हो बहातक अपने-आपको मगवानकी सत्य शक्तिके प्रति उद्वाटित रखते हुए उस समयतक प्रतीक्षा करना जनतक कि यह सकट अथवा परिवर्त्तन-काल. जिसकी यह उदासी भी एक अवस्था है, समाप्त न हो जाय । जो विचार तुम्हारे मनमें यह कहते हुए आते हैं कि तुम इस योगके योग्य नहीं हो और तुम्हें सा भारण जीवनकी ओर छौट जाना चाहिये, ये विरोधी शक्तियोंद्वारा प्रस्तुत की गयी उकसावट है। इस प्रकारके विचारोंको निम्नप्रकृति की गढत समझ-कर सदा त्याग करते जाना चाहिये , चाहे ये विचार

किन्हीं ऐसी दृश्यमान वार्तोपर आधार रखते प्रतीत होते हों जो हमारे अज्ञानी मनको कायल कर देनेवाली हों तो भी ये मिध्या ही होते हैं, कारण ये एक सात्कारिक गतिको ही अतिरजित कर देते हैं और उसे एक निश्चयारमक और अतिम सत्यके म्हणूमें प्रदर्शित करते हैं। तुममें एक ही ऐसा सत्य है जिसे तुम्हें निरतर पकड़े रखना है, और वह है तुम्हारे दिव्यीकरणकी सभावनाओंका तथा तुम्हारी प्रकृतिमें जो उच्चतर ज्योतिकी पुकार है उसका मत्य । यदि तुम इस सत्यको सदा पकड़े रहोगे, अधवा, यदि कभी क्षणमरके छिये टिल भी जाओ तो भी वार-बार इसे ही पकड़ लिया करोगे, तो उन सब कठिनाइयों, वापाओं और ठोकरोंके होते हुए भी अतमें वह सत्य सचा सिद्ध होगा । तुम्टारी आध्यात्मिक प्रकृति जैसे-जैमे विकसित होती जायगी वैसे-वैसे एक समय आवेगा कि जो कुछ भी तुम्हारे आप्यात्मिक विकासका प्रतिरोध करता है, उसका छोप हो जापगा।

जिस वातकी आवस्यकंता है वह यह है कि तुम्हारा प्राणमाग वदछ जाय और समर्पण करें । इस भागको यह अवश्य सीख छेना है कि वह केवल उच्चतम सत्यकी ही पुकार करें और अपने निम्न आवेशों और वासनाओंकी तुष्टिके छिये आप्रह करना छोड दे ! प्राण सत्ताको यह छगन ही वह चीज है जो आध्यास्मिक जीवनमें समप्र प्रकृतिके आनद और पूर्ण सत्तोयको प्राप्त करासी है । जब यह हो जायगा तब साधारण जीवनकी ओर छीट जानेका विचारतक करना भी असमब हो जायगा । परन्तु जबतक यह नहीं प्राप्त हुआ है तबतक तुमको मानसिक सकस्य और अन्तरात्माकी अभीप्सा, इनके सहारे रहना चाहिये, यदि तुम आप्रह करते रहोगे तो अतमें प्राण हार मान जायगा और वह बदछ जायगा और समर्पण करेगा।

भागवत सत्यके छिये और केवल उसीके छिये जीना है, इस निश्चयको अपने मन और हृदयपर हृद कर छो । जो कुठ भी इस निश्चयके विपरात है अथवा जो इससे भेल नहीं खाता उस सबको त्याग दो और निम्नतर वासनाओंसे मुह गोड छो । भागवत

जाक्तिकी ओर—अन्य किमीकी ओर नहीं—अपने-आपको उद्घाटित कर्त्नेकी अमीप्ता करो । वस, इन सबको पूर्ण सचाईके साथ करो तो फिर जिस प्रत्यक्ष और जीती-नागती सहायताकी तुमको आवस्यकता है, वह तुम्हें विना मिले रहेगी ही नहीं।

> n 非 \*

जो भाव तुमने धारण किया है, वह ठीक है। यहाँ
भाव और यही वृत्ति है जो तुमको उन आक्रमणोंपर
इतना शीव विजय प्राप्त करनेमें सहायक होती हैं जो
तुमपर कमी-कमी होते हैं, और तुम्हें अपनी उचित
चेतनासे बाहर कर देते हैं। जैसा कि तुम कहते
हो, कठिनाडयोंको तो यदि इस प्रकार ठीक भायमें
छिया जाय तो बें, धुअवसर बन जाती हैं, जब किसी
कठिनाईका उचित भावमें रहकर सामना किया
जाता है और उसे जीत छिया जाता है तम साधको
पता छगता है कि उसकी एक बाधा दूर हो गयी

# कठिनाईमें

और वह एक पग आगे बढ गया है । कुछ भी
नतुनच करनेसे, सत्ताफे किमी भागमें प्रतिराध रहनेसे
उछटे कष्ट और कठिनाइया बढती हैं—यही कारण
है कि प्राचीन योग पद्धतियोंमें गुरुके आदेशोंको
बिना नतुनचके मान लेना तथा उनके पाछन करनेमें
किसी तरहकी चूक न करना, यह अनिवार्य शते रखी
गया थी। यह माग कुछ गुरुके छामके छिये नहीं
की गया थी, किन्तु जिष्यके हितके छिये थी।

\* \*

चीजोंको देखना यह एक बात है पर उनको अपनेमें प्रवेश करने देना यह चिट्डुट दूसरी बात है । साधकको बहुतसी चीजोंका अनुमव प्राप्त करना है, उन्हें देखना और उनका निरीक्षण करना है, उनको चेतनाक क्षेत्रमें ठाना और यह जानना है कि वे क्या है। परन्तु इसका कोई कारण नहीं है कि तुम उन्हें अपने-आपमें प्रनेश करने दो और अपने उत्पर अधिकार जमाने दो । केवट अगवानुको ही

अथवा जो कुठ उनके यहासे आता हो उसे ही तुम अपने-आपमें प्रवेश करने दे सकते हो ।

यह कहना कि सभी प्रकाश अच्छा है, वह यह कहनेके बरावर है कि सभी जल अच्छा है-अधन समी निर्मेट और स्वच्छ जट अच्छा है, परन्तु यह बात ठीक नहीं ठहरेगी। इसके पहले कि कोई यह कह सके कि यही सस्य प्रकाश है, उसको यह देखना होगा कि यह प्रकाश किस प्रकारका है अथवा यह कहांसे आ रहा है या इसके अदर क्या है । मिष्या प्रकाश होते हैं और भटका देनेवाली चमक भी, तथा सत्ताके हीनतर स्थानोंसे सबध रखनेवाटे निम्न कोटिके प्रकाश भी हैं। इसलिये साधकको प्ररा सावधानी रखनी चाहिये, और उपरोक्त मेदको समझना चाहिये, ऐसा सचा विवेक अन्तरात्माकी अनुभव शक्तिके विकसित होनेसे तथा पवित्र हुए हुए मनसे और अनुभवसे प्राप्त होगा ।

\* ' \*

जो चीख तुमने सुनी थी वह भौतिक दूरवर्मे नहीं बल्कि हृदयके अदर जो भावावेगका केन्द्र है वहा हुई यी । दीवार ट्रटनेका मतलन यह था कि तुम्हारी बाधाओंका नाश हो गया अथना कम से-कम तुम्हारी थान्तरिक और बाह्य सत्ताके वीचकी कुछ वाधाओंका नाश हो गया । अधिकांश मनुष्य अपने साधारण बाहरी अज्ञानमय व्यक्तित्वमें रहते हैं जो भगवानुकी ओर सरलतासे उन्मान नहीं होता, किन्त उनके अदर एक और आन्तरिक सत्ता है जिसका उन्हें पता नहीं, जो बहुत आसानीसे सत्य और ज्योतिकी ओर उद्घाटित हो सकती है। परन्तु इन दोनोंके बीचमें एक दीवार है, अधकार और अचेतनाकी दीवार जो इनको उससे अलग किये रहती है। यह दीवार . जब टट जाती है तब एक प्रकारका छुटकारा मिछता है, स्थिरता, आनन्द, प्रसन्नताका जो अनुभव तुम्हें इसके एकदम बाद हुआ वह इसी छुटकारेके कारण था । यह चीख जो तुमने सुनी वह प्राणमय मागकी चीख थी जो इस दीवारके एकाएक ट्रट जाने तथा प्रदम उद्घाटनके हो जानेसे चौंक गया था।

चेतना प्राय अरीरमें केद रहती है, और मस्तिष्क, इदय और नाभिके केन्द्रोंमें अर्थात्—मानसिक केन्द्र-भावावेग केन्द्र और इन्द्रियज्ञानके केन्द्रभें केन्द्रीभूत रहती है, जब तुम इसको या इसके किसी अशको ऊपर उठते हुए और सिरके ऊपर आकर ठहरते हुए अनुभव करते हो, तब यह समझो कि यह इस कैदमें पडी हुई चेतनाका शारीरिक नियमानुवधनसे मुक्त होना है। यह तुम्हारे अदरकी मनोमय चेतना है जो ऊपरकी ओर जाती है और वहा साधारण मनकी अपेक्षा किसी उचतर वस्तुसे स्पर्श छाम करती है और वहासे अपने उच्चतर मन सकल्पको बाकीके भागोंपर उनका रूपान्तर करनेके लिये डालती है। फपन और उष्णता इसलिये अनुभव होते हैं कि कोई प्रतिराध है, शरीर और प्राण इस उपर्युक्त मांग और इस उपर्युक्त मुक्तिके लिये अभी अभ्यासी नहीं हुए हैं। जन मनोमय चेतना स्थायी रूपसे अथवा सकल्पके करते ही इस प्रकार ऊर्ध्वमें स्थित हो सकेगी त्तर सुक्तिकी प्रथमावस्था सिद्ध हो जायगी । यहां स्थित होकर यह मनोमय सत्ता, उचतर भूमिकाओंके

प्रिंति अथवा विश्वव्यापी सत्ता और उसकी शक्तियोंके प्रांति स्वाधीनतापूर्वक उद्घाटित हो सकती है तथा निम्नतर प्रकृतिपर भी अधिक स्वाधीनता और प्रवलतर शक्तिके साथ कार्य कर सकती है।

\* \*

भागवत अभिन्यिति होनेकी पद्धित स्थिरता और सामजस्यके द्वारा काम करती है, न कि किसी आफत मचा देनेवाछे त्फानके द्वारा । यह भयकर त्फान तो किसी सम्प्रका चिंह है, सामारणतया यह प्रस्पर टकरानेवाछी प्राणशिक्तयों के सम्प्रका चिंह होता है, पर तु यह सम्बं होता है हीक्तर भूमिकामें ही ।

तुम विरोधी शक्तियोंका बहुत अविक चिन्तन करते हो । इस प्रकारकी पहळेसे बनायी हुई धारणाके कारण तुम्हें बहुतसे अनावश्यक सबर्पमें पडना पडता है। अपने मनको मात्रास्मक पक्षपर स्थिर करो । माताकी शक्तिकी और उद्घाटित होओ, उनका जो सरक्षण है उसपर अपने ध्यानको

केन्द्रित करो, प्योति, स्थिरता, शान्ति और शुद्धिके लिये एव दिव्य चेतना और दिन्य ज्ञानमें परिवर्द्धित होनेके लिये आवाहन करो।

परख किये जानेका विचार भी कुळ वढ़िया विचार नहीं है और इसे तुम्हें बहुत दूरतक नहीं खींचना चाहिये। ये परख भगवान् नहीं करते हैं किन्तु ये निम्नतर स्तरोंकी शक्तियों-मनोमय, प्राणमय और भौतिक शक्तियों-दारा की जाती हैं, और मगवान इस परीक्षा-कार्यको इसल्यि होने देते हैं कि यह भी अन्त रात्माके शिक्षा प्रहण करनेका एक अग है और इससे उसे अपने-आपको, अपनी शक्तियोंको तथा अपनी शक्तियोंकी उन सीमाओंको जिन्हें उसे उल्लघन कर जाना है, जान लेनेमें सहायता मिछती है। हर घड़ी माता तुम्हारी परख नहीं कर रही हैं, बल्कि ये तो हर घडी तुम्हें सहायता प्रदान कर रही हैं कि तुम **उन परखों और कठिनाइयोंकी आवश्यकतासे ही परे** पहुच जाओ अर्थात् इन सबके ऊपर टठ जाओ,—ये परख और कठिनाइयां हीनतर चेतनासे सबध रखती

हैं। माताकी इस सहायतासे सत्तत सचेतन रहना यह तुम्हारे छिये समस्त आक्रमणोंके मुकाबलेमें एक सर्वोत्तम प्रकारका सरक्षण रहेगा, ये आक्रमण चाहे विरोधी शक्तियोंके हो या तुम्हारी ही निम्नप्रकृतिके।

\* \*

विरोधी शाक्तियोंने अपने ऊपर कुछ खुद एसद किया हुआ काम छे रखा है वह है ज्यक्तिकी, कार्यकी, पार्थिव मूमिकातककी अवस्थाको परखना और ये सब आध्यात्मिक अवतरण और पूर्तिके छिये कहांतक तैयार हैं, इसे परखना । याआर्मे पग पग-पर इन्हें देख छो, ये अथकरतासे आक्रमण करती हुई, आछोचना करती हुई, विपरांत बाते मुझाती हुई या विद्रोहके छिये उकताती हुई, अश्रद्धा पैदा करती हुई, कि किनाइयोंका ढेर छगाती हुई विध्मान हैं। नि सदेह, इन्हें अपने कार्यद्वारा जो अधिकार आत हैं उनका ये बहुत अधिक अतिराजित अर्थ ज्याती हैं और इसछिये हुमें जो एक राईके वरावर

दिखायी देता है उसमेंसे ये एक पहाड़ ख़रा कर देवी हैं। जरासा भी कुछ गलत कदम उठाया अपन कुछ भूल की कि ये मार्गमें आकर उपस्थित हो जाती हैं और साधकको रास्तेमें जटकानेके छिपे वहा एक समूचा हिमालय ही लाकर खड़ा कर देती हैं। परनु इन विरोधी शक्तियोंको जो यह विरोध फरनेकी अनुमति पुराकालसे दी गयी है, वह फेवल इसलिपे नहीं है कि इससे हमारी परत और अनिपरीक्षा की जाय किन्तु यह इसलिये है कि यह हमें अधिक महान् शक्ति, अधिक पूर्ण आत्म-ज्ञान, अधिक शुद्ध और अधिक शक्तिशाङी अमीप्सा, ऐसी ग्रदा निसे ससारकी कोई वस्तु हिला न सके तथा भगवत्-फुपाका अधिक शक्तिशाठी अवतरण करानेकी चेटामें छग जानेके छिये बाध्य करे।

\* \*

शक्तिका अयतरण इस उद्देश्यसे नहीं होता कि निम्नतर शक्तिया ऊपर उठ आवें, किन्तु उसको इस समय जिस रूपमें कार्य करना है उसे करते हुए उस कार्यकी प्रतिक्रियाके तौरपर यह निम्न शिक्तयोंका उत्थान भी हो जाता है । इसिल्यें जिस बातकी आवश्यकता है वह यह कि समस्त प्रकृतिके मूल्में एक स्थिर और विस्तीर्ण चेतनाकी स्थापना की जाय, जिससे यह हो कि जब यह निम्नप्रकृति सामने आवे तो यह कोई आक्रमण या सधर्पका रूप न धारण करे, बल्कि इस तरह प्रकृट हो मानो इन शक्तियोंका स्वामी आया हुआ है जो बर्चमान यत्रके दोपोंको देख रहा है और उसमें जहा कहीं सुधार अथया परिधर्तनकी आवश्यकता है उसे एकके बाद एक करके ठीक कर रहा है ।

\* \*

यह अविद्याकी शक्तिया हैं, जो पहले तो साधक-पर बाहरसे घेरा डाल्ना प्रारभ करती हैं और फिर उसको परास्त कर देने और उसपर अधिकार जमा छेनेके लिये उसपर थे सबकी सब मिल्कर एकबारगी

आफ्रमण कर देती हैं। हर थार जन-जब इस प्रकारके आफ्रमणको विफल कर दिया जाता है और खदेड़ दिया जाता है तन तब सत्ताके अदर एक प्रकारकी निर्मुक्तता अनुभूत होती है, मन, प्राण या शरीरमें अथवा प्रकृतिसे सल्लम भागोंमें माताके लिये एक नया क्षेत्र अधिकृत कर लिया जाता है। तुम्हारे प्राणमें माताहारा अधिकृत क्षेत्र बढता जा रहा है, यह इस बातसे स्पष्ट प्रकृट है कि जिन आफ्रमणोंसे पहले तुम बिल्कुल परास्त हो जाते थे उनका अब अधिक प्रबल विरोध करते हो।

ऐसे समयोंमें माताकी उपस्थिति और शक्तिका आवाहन फर सकना, यह कठिनाईका सामना करनेके जिये सबसे उत्तम मार्ग है।

तुम्हारी जो यह बातचीत होती है वह माताने साय ही होती है जो सदा ही तुम्हारे साथ हैं और तुम्हारे अदर हैं। एकमात्र बात यह है कि उनके टार्न्टोंको तुम ठीक ठीक सुनो, जिसमे इसरी कोई वाणी न तो उनकी नकल कर सके और न तुम्हारे और उनके बीचमें आ सके।

\* \*

तुम्हारा मन और हृत्पुरुप आण्यात्मिक छक्ष्यपर केन्द्रित है और भगवानके प्रति उद्धाटित है— इसीसे यह प्रभाध केन्नछ तुम्हारे मस्तकमें आता है और हृद्यतक पहुन्तता है ! किन्तु प्राण सचा और प्राण-प्रकृति तथा भौतिक चेतना निम्नप्रकृतिक प्रमावमें हैं ! जबतक प्राण और भौतिक सत्ताका समर्पण नहीं हो जाता अथवा जबतक उन्नतर जीवनके छिये इनकी अपनी सरफते ही पुकार नहीं उठती तबतक समन्त्रत यह सुघर्ष चल्ता ही रहेगा !

प्रत्येक उत्तुका समर्पण करो, दूसरी समस्त कामनाओं अथवा स्वायोंका त्याग करो, प्राण प्रकृतिका उ.मीडन करनेके छिये तथा आधारके समस्त केन्द्रोंमें स्थिरता, शान्ति, ज्योति, जानन्दका अवतरण करानेके

ढिये मगवत् शक्तिका आवाहन करों । अभीप्सा करों, परिणामके ढिये श्रद्धा और धैर्यपूर्वक प्रवीक्षा करों । पूर्ण सचाईपर तथा सर्वागतपूर्ण उत्सर्ग और अभीप्सापर सब कुछ निर्भर करता है।

जबतक तुम्हारा कोई मी अग जगत्से सबप रखता है तबतक जगत् तुम्हें सतावेगा । केवल सभी जब कि तुम पूर्ण रूपसे मगवान्के हो जानोंगे, तम इससे मुक्त हो सकोंगे।

\* 4

जिस मनुष्यमं यह हिम्मत नहीं है कि यह जीवनका और उसकी कठिनाइयोंका सामना धीरता और टढतापूर्वक कर सके, यह योगसाधनकी आंतरिक कठिनाइयोंको, जो उनसे भी वही होती हैं, पार करनेमें कभी भी समर्थ नहीं हो सकेगा। इस योगकी तो यह पहन्नी शिक्षा है कि जीवनका और उसके मयानक कछोंका अचचन मन, मुद्द साहस और भगवत् शक्तिपर पूर्ण निर्मरताके द्वारा सामना किया जाय ।

\* \*

आत्महत्या कर छेनेसे समस्या हल नहीं होती,
यह विल्कुल वेमतलव है, वह सरासर भूल करता है
जो यह सोचता है कि इससे उसको शान्ति मिलेगी ।
इससे तो वह केवल अपनी कठिनाइयोंको मरणोत्तर
स्थितिकी अवस्थामें, जो यहासे मी अधिक बुरी है,
अपने साथ ले जायगा, और इन्हें फिर दूसरे
जीवनमें पृष्वीपर सग ले आवेगा । इसका एकामा
उपाय है इन निराशा भरे अस्वस्थ विचारोंको दूर
फेंक दिया जाय और "मैं अमुक निधित कार्यको
जीवनका लक्ष्य बनाकर करूगा" इस स्पष्ट सकस्यके
साथ तथा शान्त और सिक्रय साहसके साथ जीवनका
सामना किया जाय।

\*

साधना शरीरमें रहकर करनी है, अन्तरात्मा इसको बिना शरीरके नहीं कर सकता । जब शरार पात होता है तब अन्तरात्मा अन्य छोकोंमें परिध्रमण करनेके छिये चछा जाता है—और अतमें दूसरे जीवन और दूसरे शरीरको धारण कर फिर वापस आता है । तम वे सबकी सब कठिनाइयों जिनका उसने हछ नहीं किया था, उस नबीन जीवनमें फिरसे आ जुटती हैं । तो फिर शरीर परित्याग करनेने क्या फायटा है

इसके अतिरिक्त अगर कोई जान-यूझकर अपने शरीरको त्यागता है, तो वह अन्य छोकोंमें अत्यधिक कष्ट भोगता है और जब वह पुनर्जन पाता है तो वह पहलेसे मी शुरी अवस्थामें होता है न कि पहलेमें अच्छी अवस्थामें ।

इसिंखेये बुद्धिमानी इसीमें है कि इन कठिनाइयोंका इसी जीवनमें और इसी शरीरमें सामना किया जाय और उनपर विजय प्राप्त की जाय। योगके छक्ष्यको प्राप्त कर छेना कठिन तो सदा ही होता है, पर यह योग तो छन्य किसी भी योगकी अपेक्षा और भी अधिक हुम्कर है, और यह फेवछ उन्होंके छिये है जिनकी आत्मासे इसके छिये पुकार उठी है, जिनमें इसे करनेकी क्षमता है, जो हरेक वार्तोका सामना करने, हरेक प्रकारकी जोखम, यहातक कि विफल्टताकी जोखम भी उठानेके छिये तैयार है, तथा जिनका नि स्वार्थता, निष्कामता और आत्मसमर्पणको पूर्ण कर छेनेकी ओर अप्रसर होनेका सकस्य है।

\* \*

माताकी शक्ति और तुम्हार अपने बीचमें किसी भी अन्य बस्तु या व्यक्तिको मत आने दो । इस शक्तिको अपनेमें आने देने और इसे बनाये रखनेपर तथा मत्यप्रेरणाको स्वीकार करते रहनेपर हो सफलता निर्भर करती है, न कि मनके रचे हुए किन्हों विचारोंपर । वे विचार अथवा योजनाए भी जो कि

वैसे बहुत उपयोगी हो सकती हैं, विफल हो जायगी यदि उनके पीछे यह सत्य भावना और यह मत्यशक्ति तथा प्रमाव न हो ।

\* \*

यह कठिनाई अगस्य ही अविस्तास और अवहाले कारण उपस्थित हुई है। कारण, अविस्तास और अवहा मिथ्या बस्तुओंको सहारा देते हैं (में सत भी एक प्रकारके मिथ्यापन हैं जो कि मिप्पा विचारों और मिथ्या आवेओंपर अपना आधार रखते हैं), ये द्वाकिके कार्यमें हस्तक्षेप करते हैं, इस शाकिकों अनुमूति प्राप्त होने देनेमें या इसे पूर्ण स्पत्ते अपना कार्य करने देनेमें रकाबट डाव्टते हैं और मागवत सरक्षणनी शाकिको क्षीण करते हैं।

केवल अपनी अन्तर्भुखी एकाप्रतामें ही नहीं, फिन्तु अपने बहिर्मुखी कमीं और प्रष्टिपोमें भी तुम्हें उचित भाष रणना चाहिये। यदि तुम यह करो और अपनी हरेक बातको माताचे नेतृत्वके न्धधीन कर दो, तो तुम यह देखोगे कि कठिनाइया द्वीण होती जा रही हैं अधवा वे आसानीसे दूर हो रही हैं कार सब कुछ निश्चित रूपसे सहज होता जा रहा है।

अपने कर्म और कियाओं में भी तुम्हें वही करना है जो तुम अपने प्यानमें करते हो ! मालाकी ओर उदाटित होओ, अपने कर्म और कियाओं को उनके नेतृत्वके अधीन कर दो, शान्तिका, धातृशक्तिका और सरक्षणका आधाहन करो और ये अपना कार्य कर सकें, इसके छिये उन सन्न मिध्या प्रमावोंका त्याग करों जो श्रान्त, असावधान अयवा अजाप्रत गतियोंको उत्पन्न करनेके द्वारा उनके कार्यमें वाधक हो सकते हैं।

इस सिद्धान्तका अनुसरण करो तो तुम्हारी समस्त सत्ता शान्तिमें, आश्रय देनेवाठी शक्तिमें और अकाशमें एक (अविभक्त) हो जायगी और एक छत्र तठे आ जायगी!

\* \*

अन्तरात्माके प्रकाशके प्रति तथा दिव्य प्रकारके प्रति सचे रहनेको जब मैंने कहा था तब मैं मृतकालकी किसी जातकी तरफ या तुम्हारी किसी ब्रुटिकी तरफ सकेत नहीं कर रहा था । मैं तो केवल उस बातका प्रतिपादन कर रहा था जो सकटकालमें तथा आक्रमणोंके होनेपर पहुत अधिक आवश्यक है, अर्थात् किन्हीं भी विपरीत सुझावों, आवेशों, प्रखोभनोंपर ध्यान देनेमे इनकार करना और उन मबके मुकाबलेमें सत्यकी जो प्रकार द्वम सन रहे हो उसे तथा ज्यातिके जिस अनुख्यनीय अगुडि निर्देशको तुम देख रहे हो उसे स्थापित करना । हरेक सदेह और उदासीके समय यह कहना कि "मैं भगवान्का हू, मैं कमी असफल नहीं हो सफता", अञ्चिदियों तथा अयोग्यताओं के मुझानोंके आनेपर यह उत्तर देना कि "मैं भगवानका चुना हुआ अमृतका पुत्र हू, मुझे तो केनल अपने प्रति और मगतान्के प्रति सञ्चा बने रहना है-फिर विजय निश्चित है, यदि मैं कभी गिर भी

पद्दगा तो फिर चठ खड़ा होऊगा", इस मार्गसे हट जाने तथा किसी छोटे आदर्शकी सेवा करनेके आयेश जब ठठें तो यह कहना कि "यही वह सर्जोत्तम ससु है, यही सत्य है जो मेरे अतरात्माको ससुष्ट कर सकता है, मुझे सब कठिनाइयोंसे गुजरते हुए भी अततक इस दिन्य यात्रामें टिके रहना है"— दिव्य प्रकाश और दिव्य पुतारके प्रति सबे रहनेकी न्वातसे मेरा यही मतलब था।



इञ्छा (कामना) आहार कामनासना

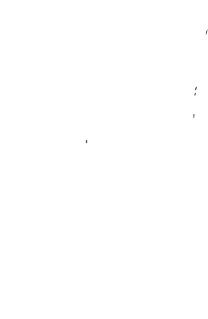

प्राणकी सभी साधारण गतिया सत्य सत्ताके लिये विजातीय बस्तु हैं और ये बाहरसे खाती हैं, न तो ये अन्तरात्मासे कोई सबध रखती हैं और न ये इससे उत्पन्न ही होती हैं, ये तो सामान्य प्रकृतिसे आनेवाली रूहेंर्र हैं।

इच्छाए बाहरसे आती हैं, अवचेतन प्राणमें प्रवेश फर जाती हैं और फिर ऊपरी तलपर उठ आती हैं। जब ये ऊपरी तलपर उठ आती हैं और मनको इनका चोध होता है तभी हम लोगोंको इन उच्छाओंका पता लगता है। हम लोग इनको इसल्पिय अपनी मान लेते हैं कि हम उन्हें इस प्रकार प्राणसे उठकर मनमें जाती हुई अनुभव करते हैं और हमको यह पता नहीं होता कि ये बाहरसे आयी हैं। जो बस्तु बस्तुत हमारे प्राणकों, सत्ताकी है, जो इस प्राण या सत्ताको इच्छाओंको पैदा करनेके लिये उत्तरदायी बनाती है, वह बस्तु स्वत इच्छा नहीं है, किन्तु वह है उन लहरों अथवा सुझावोंकी उन धाराओंको अपना

छेनेकी हमारी आदत, जो छहरें या धाराए हमारे प्राण या सत्ताके अदर विश्वप्रकृतिसे आती रहती हैं।

- 40

इच्छाका त्याग तत्त्वत तृष्णा या ठाळसाके मावका त्याग है, इसको एक विजातीय वस्तुके तीरपर, जिसका कि अपने सत्य स्वरूप या आन्तरिक प्रकृतिसे कोई सबध नहीं, अपनी चेतनासे ही बाहर निकाल र्पेकना है । किन्तु इच्छाकी पूर्ति करनेसे इनकार करना भी उसके त्यागका ही एक अग है। अत इन इच्छाओंद्वारा मुझाये हुए कार्यसे यदि वह कार्य ठीक नहीं है, अलग रहना भी योगसाधनके नियमोंके अतर्गत ही है । इस त्यागको जब हम अनुचित रीतिसे करते हैं, केवल मानसिक वैराग्यके सिद्धान्तींसे अथवा किसी कठोर नैतिक नियमके तौरपर ही करते हैं तभी यह निग्रह कहा जा सकता है। निग्रह और अदरके असली त्यागमें वहीं भेद है जो भेद

मानतिक या नैतिक नियत्रण और आप्यात्मिक शुद्धिमें है।

जब मनुष्य सत्य चेतनामें रहता है तभी वह इच्छाओंको अपनेसे बाहर अनुभव करता है, यह अनुभव करता है कि ये मन और प्राणके भागमें बाहरसे अर्थात् निम्न विश्वप्रकृतिसे आती हैं । साधारण मानवी अवस्थामें यह अनुभव नहीं होता, मनुष्य इन इच्छाओंको उसी समय जान पाते हैं जब में वहा उपस्थित हो जाती हैं, जब ये अदर पहुच जाती है और वहा इनको निवास करनेके लिये एक स्थान मिल जाता है या ऐसी जगह मिल जाती है जहां ये आकर आदतन ठहरने छगे, तब वे ऐसा समझने छगते हैं कि ये इच्छाए उन्हींकी हैं और उनका अपना एक अग हैं। इसलिये इच्छाओंसे छुटकारा पानेके छिये पहली शर्त्त यह है कि मनुष्य भपनी सत्य चेतनामें जागृन हो जाय, कारण ऐसा होनेसे इच्छाओंको दर भगाना उस अवस्थाकी अपेक्षा बहुत सहज हो जाता है जिस अवस्थामें मनुष्यको

इनके साथ यह समझकर सम्बंध करना पड़ता है मानो ये उसकी अपनी रचनाके ही अववय हों जिन्हें उसको अपनी सत्तामेंसे निकाळ बाहर करना है। बाहरसे आये हुए किसी उपचयको निकाळ फेंकना आसान है, पर जिसे अपनी सत्ताका माग अनुमय किया जा रहा है उसे काट फेंकना बड़ा कठिन है।

जन हृत्पुरुप सामने रहता है तब भी इन्छासे छुटकारा पाना सहज हो जाता है, कारण हृत्पुरुपरें अपने-आपमें कोई इच्छा नहीं होती, उसमें तो केवछ अमीप्नाए होती हैं और भगनान्को तथा उन सब चीजोंको, जो भगवान्को ओर हैं या उनकी और प्रकृत हैं, प्राप्त करनेको चाह और प्रेम होता है । इत्युहरको प्रधानताका सातत्य अपने-आप ही सल्य चेतनाको बाहर निकाल लाता है और प्रछतिकी गतियोंको आप-से-आप उचित रास्तेपर ला देता है।

माग और इच्छा ये तो एक ही चीजके दो भिन्न रूप हैं-यह भी जरूरी नहीं कि हमारे जिस भावमें क्षोभ और अचचलता हो वही इच्छा कहलाय. बल्कि, इच्छा तो शान्त भावसे स्थिर और स्थायी रहनेवाठी हो सकती है अथवा स्थायी रूपसे बार-बार आनेबाछो हो सकती है। माग अथवा इ छा मन या प्राणसे आती है, परन्तु हत्परूपकी या भात्माकी आवश्यकता यह एक दूसरी ही वस्त है। हत्पुरुपकी न कोई माग होती है न इच्छा-वह तो अमीप्सा करता है. अपने समर्पणके लिये वह कोई शर्च नहीं छगाता और यदि उसकी अभीप्साको तुरत सतुष्ट नहीं किया गया तो इससे वह भगवानुसे विमुख नहीं होता—कारण इत्पुरपका भगवान्में अथवा गुरुमें पूर्ण विश्वास होता है और वह भगवत् प्रसादको प्राप्त होनेकी ठीक घडी या उसके लिये उपयुक्त समयतक प्रतीक्षा कर सकता है । हरपुरुपका अपना ही एक आग्रह होता है, परन्तु वह उस आप्रहका दवाव भगवानुपर नहीं डालता किन्तु प्रकृतिपर डाळता है, इस प्रकार वह उन समस्त

दोपोंको, जो सिद्धिके मार्गमें वायक होते हैं, अपनी ज्ञानमय अगुली रखकर दिखा देता है तथा योगकी विविध गतियोंमें अथवा अनुभूतिमें जो कुछ मिश्रण हो गया है, जो अज्ञानमय है अधवा अपूर्ण है, उस सबको निकालकर छुद्ध करता है और अपने आपते अथवा प्रकृतिसे उस समयतक सतुष्ट नहीं होता जब तक वह उसको भगवान्की और पूर्ण रूपसे उद्घाटित, मव प्रकारके अहकारसे मुक्त, शरणागत तथा उसकी ममस्त गतियों और भावमें सरछ और ठीक रहनेवाडी नहीं बना लेता । इससे पूर्व कि ममस्त प्रकृतिका विज्ञानमय तत्त्वद्वारा दिव्यीकरण समव हो सके, उपर्युक्त अवस्थाका मन, प्राण और भौतिक चेतनार्षे पूर्ण रूपसे स्थापित हो जाना आवश्यक है । अन्यथा साधक जो कुछ प्राप्त करता है वह मानसिक, प्राणसंबंधी और भौतिक स्तरोंपर होनेवाली कुछ ऐसी ही थोडी बद्धत चमकीली, आधी प्रकाशित आधी अधेरीसी ज्योतिया और अनुभूतिया होती हैं, जिनकी प्रेरणा या तो किमी वृहत्तर मन अथवा चृहत्तर प्राणसे होती है या अधिकसे अधिक मानध-

मनके ऊपरके उन स्थानोंसे होती है जो जुद्धि और अधिमानसके बीचमें पड़ते हैं। ये ज्योतियां और अनुमूतियां किसी अशतक बहुत ही उत्साहवर्धक और सतोपग्रद हो सकती हैं और उनके छिये अच्छी भी हो सकती हैं जो इन्हीं स्तरोंपर किसी प्रकारकी आप्पासिक उपछन्धि करना चाहते हैं, किन्तु विज्ञानमय उपछन्धि एक ऐसी बस्तु है जो कहीं अधिक कठिन है और इसकी शर्ते बहुत ही पड़ी हैं और जो बात सबसे अधिक कठिन है बह है इस विज्ञानमय उपछन्धिको भीतिक क्षेत्रमे उतार छाना।

\* \*

इच्छासे सर्वथा पुरुकारा पा छेनेमें देर छगती है। किन्तु यदि तुम एक बार भी इसे अपनी प्रकृतिमेंसे निकाल वाहर कर सको और यह अनुभव कर सको कि यह एक शांक है जो बाहरसे आती है और आण और शरीरको अपने पर्जेमें छे टेना चाहती है

तो तुन्हें इस व्याकमणकारोंके चगुलसे छुटकारा पाना
सहज हो जायगा ! तुम यह मान लेनेके अत्यधिक
अम्यासी हो गये हो कि यह इच्छा तुम्हारा ही एक
अग है अथवा तुममें इसकी जड़ जम गयी है—
इसीसे इसकी प्रश्नियोंपर अधिकार रखना और
दीर्घकालसे स्थापित हुए इसके प्रश्नुकको अपने ऊपरसे
हटाना तम्हारे लिये कठिन हो जाता है !

तुम्हें दूसरी किसी भी चीजपर पूरा भरोसा नहीं करना चाहिय, चाहे वह फैसी ही ट्यामदापक क्यों न दिखायी देती हो, किन्तु प्रधानत, मुख्यत और मूलत माताकी शक्तिपर ही भरोसा करना चाहिये। सूर्य और ज्योतिसे समब है कोई सहायता मिछे और यदि वह सत्य ज्योति और सत्य सूर्य है तो अवस्य ही भिटेगी, परन्तु ये माताकी शक्तिका स्थान नहीं ग्रहण कर सकते।

साधकको आवश्यकताए इतनी कम होनी चाहिये जितनी कि वह अधिक से-अधिक कम कर सकता हो, कारण जीवनके लिये जिन चीजोंकी वास्तवमें आवश्यकता है ऐसी चीजें तो वहुत थोड़ीसी ही हैं। बाकीकी चीजें या तो उपयोगिताके कारण व्यवहार की जाती है या जीवनका शुगार बना ही जाती हैं अथवा विद्यासिताके लिये हैं। योगीको इन चीजोंके रखने या मोगनेका अधिकार केन्छ इन दो अवस्थाओंमेंसे किसी एकमें हो सकता है—

(१) यदि वह अपनी साधनामें इनका उपयोग केवछ इसीछिये करता है कि वह कामना और अनासिक्तिके बिना ही इन वस्तुओं के स्वामी बननेका अपनेको अम्यासी बना सके और इनका भागवत सकत्यके अनुसार सम्यक् व्यवहार तथा यथोचित सगठन, व्यवस्था और परिमाणके साथ ठीक रूपमें उपयोग करना सीख सके—

या फिर (२) यदि वह कामना और आसक्तिसे यथार्थमें मुक्ति पा चुका हो और इन विपयोंके नाश

या अप्राप्ति अथवा इनसे वचित किये जानेपर किसी भी प्रकारसे जरा भी विचलित या विकृत न होता हो । यदि उसको किसी भी प्रकारका छोम, इच्छा, मांग. इन वस्तुओंके रखने या मोगनेका दावा होता है, इनके न मिलनेसे या इनके छिन जानेसे किसी भी प्रकारकी चिन्ता, शोक, क्रोध अथवा विकल्ता होती है तो वह यथार्थमें मक्त नहीं है और उसका इन वस्तुओंको जो उसके पास हैं, उपयोग करना साधनाके विपरीत है । और यदि वह यदार्थमें इनसे मुक्त हो भी गया है तो भी वह इन चीजोंको रखनेका उस समयतक अधिकारी नहीं वनता जबतक उसने इन चीजोंको अपने छिये नहीं, बल्कि मागवत सकत्पके लिये-अपने-आपको मागवत सकत्पका एक यत्र बनाकर उस सकल्पकी पूर्त्तिके छिये-उपयोग करना न सीख लिया हो. इस उपयोगके छिये ठीक किया और ठीक ज्ञान न प्राप्त कर छिया हो और यह न जान लिया हो कि इन चीजोंका व्यवहार उस जीवनको साधन मपन करनेके लिये

है जिस जीवनका वारण अपने लिये नहीं, वाल्क भगवान्के छिये और भगवान्में है ।

华 华

वेराग्य वैराग्यके छिये ही करना यह इस योगका आदर्श नहीं, किन्तु प्राणपर आत्मसयम रग्वना और मौतिक पदायोंके विषयमें उचित नियम रखना ये अवस्य इस योगके मुख्य अग हैं—और सबै सयमके अमावकी अपेक्षा तो बेराग्यकी माथना भी हमारे प्रयोजनके लिये अधिक अच्छी है । मौतिक पदायोंपर प्रमुख स्थापित करनेका यह अर्थ नहीं है कि उसे प्रचुर परिमाणमें प्राप्त करना और फिर दोनों हार्थोसे छुटाते रहना अथवा जिस शीधतासे यह प्राप्त हो उसी तरह या उसमे भी शीधनर उसको बरबाद करते रहना । प्रमुखका अर्थ है उन चीजोंका उचित और सावधानीसे व्यवहार तथा उनके प्रयोगमें आत्म नियंत्रण ।

\* \* [{{\bar{2}}}

यदि तुम योग करना चाहते हो तो तुमको समी वातोंमें, चाहे वे छोटी हों या बड़ी, अधिकाधिक यौगिक भाव धारण करना चाहिये । हमारे मार्गमें यह यौगिक मान निपयोंका जबरदस्ती निमह करके नहीं, किन्तु इनके सबधमें अनासिक और समता रखकर धारण किया जाता है। इच्छामोंका जनरदस्ती निप्रह (उपवास इसी श्रेणीमें साता है) और इनका स्वच्छट उपमोग ये एक ही कोटिकी यातें हैं, दोनों ही अवस्थामें वासना तो बनी ही रहती है, एकमें विषयोपभोगद्वारा उसकी तृति होती रहती है, दूसरोमें निप्रहद्वारा और भी अधिक भड़की हुई अवस्थामें वह दवी पढ़ी रहती है । जब कोई इनसे अलग हट जाता है और निम्नप्राणको इच्छाओं और कोलाहलोंको अपना समझनेसे इनकार करते हुए अपने आपको इनसे जुदा कर छेता है और इनके सवधमें अपनी चेतनामें एक पूर्ण समता भीर शान्तिकी स्थितिका निर्माण कर छेता है तभी ऐसा होता है कि उसका निम्नप्राण स्वय अमश शुद्ध होता जाता है और वह स्वतः स्थिर और सम भी

हो जाता है । इच्छाकी प्रत्येक छहरका, उसके आते ही, हमें निरक्षिण करना चाहिये, ऐसी आनित और ऐसी अधिचट अनासिकिके साथ निरक्षिण करना चाहिये जैसे कि हम अपनेसे बाहर हो रही किसी घटनाको देख रहे हों और उसे हमारी चेतनाहारा स्पक्त होकर गुजर जाने देना चाहिये तथा उसके स्थानपर सरवगति और सरवचेतनाको क्रमशा स्थापित होने देना चाहिये।

\* \*

आहारके सवधमें जो बात यौगिक भावनाके बिपरीत है, वह है आहारमें आसाकि, उसमे छिये छालमा और उत्सुकताका होना, उसे जीवनमें आवश्यकतासे अधिक महत्वकी वस्तु बना देना । इस बातकी प्रतीति होना कि अमुक वस्तु रसनेद्रियके छिये मुखकर है, कोई ग्रुरी बात नहीं है, पर उस चस्तुके छिये न तो कामना होनी चाहिये न विकल्ता.

न तो उसके प्राप्त होनेपर हर्षोद्धार होना चाहिये न उसकी अप्राप्तिसे किसी प्रकारकी अप्रसन्तता या खेद । जब आहार स्वादिष्ट न हो अथवा प्रजुर मार्नामें न हो तो विद्युच्य या असतुष्ट हुए बिना साधकको स्थिर और सम रहना चाहिये—जितनी आवश्यकता है उसके अनुसार नियत परिमाणमें, न कम न अधिक, भोजन करनेका उसे अम्यासी होना चाहिये। न तो उसे भोजनके लिये कमी उस्मुकता हो और न अरुचि।

आहारके विपयमें वरावर सोचते रहना और इस तरह मनको कष्ट देते रहना, यह रसनेन्द्रियकी यासनासे झुटकारा पानेका विल्कुल उलटा रास्ता है। आहार-ताचको, जीवनमें उसके लिये उपडाक स्थान देकर, एक कोनेमें रख दो और सदा उसका प्यान मत करी, बल्कि अपना प्यान दूसरी बातोंमें उगाओं। आहारके सवधमें अपने मनको कप्ट मत दो । इसका उचित मात्रामें (न अत्यधिक न अत्यत्प) सेवन करो, इसके लिये न तो लालसा हो न अरुचि, बल्क तुम्हारा यह माव रहे कि शरीरकी रक्षाके लिये माताका दिया हुआ यह एक साधन है, इसका सेवन उचित भावसे और तुम्हारे अदर जो भगवान् हैं उनको अर्पण करते हुए करों, तब कोई कारण नहीं है कि यह भोजन तुम्हारे अदर तमोगुण उत्पन्न कर सकें।

a c

स्वादको, रसको सर्नथा दबा देना यह इस योगसाधनका कोई अग नहीं है । जिस बातसे छुटकारा पाना है वह है प्राणगत इच्छा और आसकि, आहारके छिये छाल्सा, अपने मन पसद मोजनके मिल्नेपर हर्षसे छूल जाना और इसके न मिल्नेपर दु खित और असतुष्ट होना, मोजनको अनायस्यक

महत्व देना । यहांपर मी, जैसे अन्य बहुतनी चातोंमें, सम रहना ही परख है।

\* #

आहारको स्थाग देनेका विचार एक आमक प्रेरण है। तुम अल्पमात्रामें आहार करके काम चला सकते हो पर पूर्ण उपवास करके नहीं, यह तो कमा किसी धोड़े समयके लिये ही किया जा सकता है। इस विपयमें गीताके कथनको याद रखो —

नास्यश्नतस्त योगोऽस्ति न चैकान्तमनश्नतः ।

"योग उसके छिये नहीं है जो बहुत अधिक भोजन करता है और उसके छिये भी नहीं है जो एकदम कुङ नहीं खाता।" प्राणशांकि एक भीर ही बात है—इसको तो आहारके बिना भी प्रचुर परिमाणमें प्राप्त किया जा सकता है और उपबास करनेसे इसकी प्राय ष्ट्रिंद ही होती है, किन्तु मौतिक तत्व जिसस् अवलम्ब नष्ट हो जाता है, एक दूसरी ही प्रकारकी चस्तु है।

\* \*

प्रश्नतिकी इस साधारण गति (आहार कामना) की न तो उपेक्षा ही करो न इसे बहुत महत्व ही दो, अवस्य ही इसे भी छोडना नहीं है, इसे भी शह करना और इसपर प्रभुत्व स्थापित करना है, परन्त यह सब करना है इसे बहुत अधिक महत्व दिये बिना ही । इसपर विजय प्राप्त करनेके दो मार्ग है-एक है अनासक्तिका मार्ग, जिसमें यह समझनेका भम्यास करना होता है कि आहार केवल एक भौतिक आवस्यकता है और रसना तथा उदरके प्राणमय भागकी तृति कोई महत्वकी वस्तु नहीं है, दूसरा मार्ग है कि विना किसी आग्रह या चाहके जैसा भी मोजन मिल जाय उसे स्वीकार करने तथा उसमें (दूसरे चाहे उसे अच्छा कहें या बुरा) एक समान रस छेनेमें समर्थ होना-यह रस वह मोजनका

केवल मोजनके लिये ही नहीं लेता, किन्तु वह भोजनमें विश्वन्यापी भानन्दका रस लेता है।

· \*

शरीरकी अन्हेलना करना और उसकी क्षीण होने देना भूल है, शरीरसे तो साधना होती है इसिंग हमें इसको स्वस्थ बनाये रखना चाहिये। अवस्य ही इसमें आसक्ति नहीं होनी चाहिये, किन्तु अपनी प्रकृतिके इस जड़ भागसे घुणा करना या इसकी उपेक्षा करना भी उचित नहीं है।

इस योगका ष्येय केवल उन्नतर चैतन्यते सयोग प्राप्त करना ही नहीं है, किन्तु (उसकी शक्तिहारा) निम्नतर चैतन्यका, जिसके अन्तर्गत भौतिक प्रकृति भी था जाती है, परिवर्तन करना भी है।

खानेके लिये यह आवस्यक नहीं कि मोजनमें कामना या छालसा हो । योगी इच्छाके वस होकर नहीं खाता, किन्तु शरीर वारण करनेके ठिये खाता है।

\* \*

यह सच है कि उपवास करनेसे, यदि उपवास करनेवालेका मन और स्नायुतन्त्र सुदद्ध है अथवा उसकी सकन्पशक्ति गतिशील है, तो उसे कुछ समयके छिये एक ऐसी आतरिक शक्तिमत्ता और प्रहणशीलताकी धवस्था प्राप्त हो सकती है जो कि मनकं लिये वही छमावनी होती है और वह उपवासकी साधारण प्रतिक्रियाओं, क्षुधा, दुर्बछता और अतिदियोंकी गड़बड़ आदिसे सर्वेया बचा भी रह सकता है । किन्त आहारहीनताके कारण शरीरको नुकसान पहुचता है और यह भी बहुत समव है कि प्राणशक्तिके बद्धत अधिक समावेश हो जानेसे, जिसको स्नायबीय सस्थान समाल या पचा नहीं सकता. प्राणमें एक अखस्यता और अत्यधिक थकावटकी अवस्था सहज ही उत्पन्न हो जाय ।

# <u>-योगके आधार</u>

जिसकी स्नायुए दुर्बछ हैं ऐसे मनुष्यको उपवास करनेके प्रछोभनसे बचना चाहिये, ऐसे मनुष्यको उपवासके समय या उपवासके बाद प्राय भानित होती है और समताका झास होता है । विशेषत यदि इसमें भूख हड़ताल करनेकी वृत्ति रहती है या वह तत्त्व उसमें घस आता है तो उपवास करना खतरनाक हो जाता है, कारण ऐसा करना प्राणकी एक गतिको प्रश्रय देना हो जाता है और इस गतिका सहज ही एक अन्यास पढ़ सकता है जो साधनाके छिये हानिकारक और भातक है। यदि इन सब प्रतिक्रियाओंसे बचा भी जा सके तो भी उपवास करनेकी कोई पर्याप्त उपयोगिता नहीं है, कारण उच्चतर शक्ति और महणशीलता किसी कृत्रिम अथवा भौतिक उपाय द्वारा नहीं, किन्तु हमारी चेतनाकी तीवता और साधना करनेके लिये हमारे दृढ सकस्पके द्वारा ही सानी चाहिये l

जिस रूपान्तरकी हम छोग अभीप्सा करते हैं वह इतना विद्याल और जटिल है कि यह एकवारगी नहीं प्राप्त किया जा सकता । इसे तो कमश एकके बाद एक कितनी ही अवस्थाओंमेंसे गुजर-कर ही प्राप्त करना होगा । मौतिक परिवर्तन इन अवस्थाओंमेंसे सबसे अतिम अवस्था है और वह स्वय भी एक ऐसी प्रक्रिया है जो क्रमश ही होती है।

आन्तरिक रूपान्तर भौतिक साधनोंके द्वारा नहीं किया जा सकता, फिर ये भौतिक साधन चाहे भाषात्मक स्वभावके हों या अभाषात्मक स्वभावके ! इसके विपरीत, स्वय इस भौतिक शरीरका परिवर्त्तन मी शरीरके समस्त परमाणुओंमें महत्तर विज्ञानमय चेतनाके अवतरण होनेसे ही किया जा सकता है ! इसिंडिये कम-से कम उस समयतक जवतक कि यह अवतरण नहीं हो जाता, शरीरको और उसकी पापक शक्तियोंको अशत साधारण साधनोंके द्वारा— आहार, निद्रा आदिके द्वारा—ही बनाये रखना

होगा । आहारको उचित भावसे और उचित चेतनाके साथ ग्रहण करना होगा, निदाको क्रमश -यौगिक विश्रामके रूपमें परिवर्तित करना होगा ! असामियक और अतिशयिन शारीरिक तपस्पाके न्तारण आधारके विभिन्न भागोंमें शक्तियोंकी हलचड और विपमता उत्पन्न हो जानेसे साधनाकी प्रक्रियाँमें बाधा पहच सकती है । मनोमय और प्राणमय भागोंमें एक महान शक्ति उत्तर आ सकती है, किन्त इससे स्नायुए और शरीर अत्यधिक क्रान्त हो जा सकते और इन उचतर शक्तियोंकी क्रीड़ाको धारण करनेके अपने सामर्थको गवा सकते हैं। यही कारण है कि अत्यत शारीरिक तपस्याका यही -साधनाके प्रधान अगके रूपमें समावेश नहीं किया नाया है।

कभी-कभी एक या दो दिनके छिये उपनास करनेसे या आहारकी मात्रा इस परिमाणर्म घटा देनेसे कि वह कम तो हो पर शरीरके छिये पर्यास हो, कोई हानि नहीं है, किन्तु एक दीर्घ कालतक एकदम निराहार रहना उचित नहीं है।

\* \*

कामावेगका प्राण श्रीर शरीरपर जो आक्रमण होता है इससे साधकको एकदम अञ्ग रहना होगा—कारण जत्रतक वह कामावेगको नहीं जीत छेता तवतक उसके शरीरमें भागवत चेतना और मागवत आनन्दका सस्थापन नहीं हो सकता !

\* \*

यह ठीक है कि इन्छाओंका निष्ठह करना अथवा उनको दबा रखना ही पर्याप्त नहीं है, इतनासा प्रयत्न पूरी तरह कारगर भी नहीं होता, किन्तु इतका यह अर्थ नहीं है कि इन्छाओंके अनुमार विपयोपमोग किया जाय। इसका अर्थ यह है कि इन्छाओंका केवल निष्ठह ही नहीं करना होगा बल्कि इनको

अपने स्वमावर्मेसे निकाल वाहर करना होगा । इच्छाओंके स्थानपर होनी चाहिये मगवान्के लिये अनन्य अर्भाप्सा ।

रहा प्रेम, सो इस प्रेमको भी एकमात्र मगवान्के ही अभिमुख करना चाहिये । प्रेमके नामसे जिस चीजको छोग पुकारते हैं वह तो इच्छात्री, प्राणगत आवगकी या शारीरिक मुखकी परसर तृप्ति करनेके छिये किया गया गणका आदान-प्रदान होता है । साधकों में इस प्रकारका कोई भी आदान-प्रदान नहीं होना चाहिये, कारण इसकी चाहना करनेसे अथवा इस प्रकारके आवेगको आध्रय देनेते केउछ यही होता है कि वह साधनासे दूर हो जाता है ।

इस योगका सारा सिद्धान्त ही यह है कि अपने-आपको पूर्ण रूपसे मगवान्को—केवल मगवान्को— दान कर देना और किसी भी व्यक्ति या वस्तको नहीं, तथा भगवती मातशक्तिके साथ योगयक्त होकर अपने अदर विज्ञानमय भगवान्की पूर्ण परात्पर प्योति, शक्ति, विस्तीर्णता, शान्ति, शद्धि, सत्य-चेतना और आनन्दको उतार छाना । अतएव इस योगमे दसरोंके साथ प्राणका किसी भी प्रकारका सबध स्थापित करने या आदान प्रदान करनेके लिये कोई गुजाइण ही नहीं है, इस प्रकारका कोई भी सब । या आदान प्रदान तुरत ही अन्तरात्माको निम्नतर चेतना और उसकी निम्नतर प्रकृतिके साथ वाप देता है, भगवानुके साथ सन्चा और पूर्ण योग होने देनेसे रोकता है और विज्ञानमर्था सत्य चेतनामे आरोहण तथा विज्ञानमयी ईर्द्रारी शक्तिका अवतरण इन दोनों ही कामोंमें वाधा उपस्थित करता है । इससे भी अधिक बुरा होगा यदि यह आदान प्रदान एक काम-सवध अथवा कामोपभोगका रूप धारण करे, चाहे वह किसी वाद्य कियामें परिणत होनेसे विरुक्तल बचा क्यों न रहे, अतरव ये सव वार्ते साधनामें सर्वधा वर्जित हैं । इसके कहनेकी तो

आवस्यकता ही नहीं है कि ऐसी कोई भी शारितिक कियाका करना मना है, बल्कि काम-वासनाके कियी स्ट्रमतर रूपकी भी यहां गुजाइश नहीं है। जब हम विशानमय मगवानके साथ एक हो जाते हैं तभी यह सभव है कि मगवानके अदर हमारा जो एक दूसरोंके साथ सत्य आध्यातिमक सबध है उसको प्राप्त कर सकें, उस उद्यत् एकतामें इस प्रकारकी स्यूज निम्नतर प्राणकी गतियोंको कोई स्थान दियाँ ही नहीं जा सकता।

कामावेगपर प्रमुत्व स्थापित कर छेना, काम-केन्द्रपर, इतना अधिक प्रमुत्व पा छेना कि धीर्य उर्घ्यमामी हो और वह वाहर फेंका जाकर नष्ट न कर दिया जाय—यह बात नि सदेह ऐसी है कि रेतस्, अर्थात् शुक्र-बीजकी शांकि परिवर्शित होकर ओजस् अर्थात् अन्य सभी अर्गोको धारण करनेवाछी आदा मीतिक शक्ति वन जाती है । किन्तु इससे बदकर भयकर और कोई भूछ नहीं हो सकती कि काम-वामनोक किसी समिश्रणको और उसके किसी प्रकारके सूक्ष्म उपमोगको स्वीकार कर लिया जाय ।
और उसे साधनाका एक अग मान लिया जाय ।
यह तो इस बातका अव्यर्थ उपाय होगा कि साधकके
आप्यासिक पतनका सीधा रास्ता खुळ जाय और
बाताबरणमें ऐसी शक्तिया प्रकट हो जाय जो उसके
मार्गमें सदाके लिये किक्नाधाओं और आपित्तियोंका
बीज वो देनेके लिये किक्नाधाओं और आपित्तियोंका
बीज वो देनेके लिये किरोधिनी प्राणशिक्तियोंको उतार
जार्ये और इस प्रकार विज्ञानमय अनतरणको रोक दें ।
यदि सस्यको उतार कर लाना है और इस कार्यको
सिद्ध करना है तो इस प्रकारके पथ-अशकी
समाबनाको भी एकदम निकाल फेंकना होगा और
चेतानामेंसे इसका चिह्नतक मिटा देना होगा।

इस प्रकारकी कल्पना करना भी भूछ है कि यदापि दारीरसे की जानेवाछी काम प्रेरित वाह्य क्रियाका तो त्याग करना होगा, पर उसका आ तरिक पुनरुद्धव काम-केन्द्रके रूपान्तरका ही एक अग है । प्रकृतिमें जो यह प्राणियोंकी काम चेष्टा दिखायी देती है वह अक्षानगत स्थूछ सुष्टिकी कार्यप्रणाछीमें एक विशिष्ट

उदेश्यके छिये बनायी गयी है । किन्तु इसके साथमें जो प्राणींकी उत्तेजना होती है वह वातावरणमें इस प्रकारके अत्यत अनुकूळ अवसर और कपन पैदा करती है जिससे प्राणकी उन शक्तियों और सत्ताओंको, जिनका सारा काम ही इस विज्ञानमय ज्योतिके अवतरणमें बाधा डालना है, अदर धुस आना बड़ा सहज हो जाता है । और इसके साथ जो एक सुग्व रहता है यह तो एक निकार है, वह भागवन आनन्दका सत्य-स्वरूप नहीं है। मौतिक दहमें होनेत्राले वास्तविक भागवत आनन्दके गुण, गति और तत्त्र तो कुछ दूसरे ही प्रकारके होते हैं, यह आनन्द तत्त्वत स्वत -स्थित होते हुए भी इसकी अमित्र्याक्ते एकमात्र भगवान्के साथ आन्तरिक सयोग पर हा निर्भर करती है । तुमने मागवत पेम की चर्चा की है, किन्तु भागवत प्रेम जन शरीरका स्पर्श करता है, तब वह प्राणकी निम्नतर स्थूछ प्रशृतियोंकी नहीं जगाता, इन प्रशृत्तियोंमें पड़ जानेसे तो उल्डे वह मागवत वेम उस ऊपरके स्तरमें पीछे हट जायगा जिस कंचाईसे उसको <sup>इस</sup> जड़ स्टि-

जिसका रूपान्तर केवछ यही कर सकता है—की अनाइ अवस्थाओं उतार छाना वैमे ही काफी कठिन है। भागवत प्रेमकी चाहना एकमात्र उसी हारसे करो जिम द्वारसे वह तुम्हारे अदर प्रवेश कराना स्वीकार करेगा, अर्थात् हृसुरपके द्वारसे, तथा निम्नप्राणकी अञ्चाहिको निकाटकर वाहर करो।

भौतिक सिद्धिको प्राप्त करनेके लिये काम-केन्द्र भौर उसकी शक्तिका कपान्तर किया जाना आवश्यक है, कारण शरीरमें यह काम-केन्द्र ही प्रकृतिकी समस्त मनोमय, प्राणमय और भौतिक शक्तियोंका अवल्य्य है। इसकी एक आन्तरतम क्योति, स्जनकारी शक्ति, शुद्ध मागवत् आनम्बकी गशि और गतिमें परिवर्तित कर देना होगा। निज्ञानमय ज्योति, शक्ति और आनन्दको इस केन्द्रमें नीचे उतारकर जनेसे ही यह परिवर्तन किया जा सकता है। अब रहा यह कि ऐसा हो जानेपर ज्योगेकी कार्य-प्रणाली क्या होगी, सो इस विषयको निज्ञानमय सत्य

निर्घारित करेगा और निर्पारित करेगी भगवती माताकी सृजन-दृष्टि और सकला । किन्तु वह कार्य प्रणाली एक सचेत जागृत सत्यकी कार्य-प्रणाठी होगी, न कि अधकार और अज्ञानकी जहा काम-वासना और काम भोगका उद्भव होता है। वह तो जीवन शक्तियोंके सरक्षित रखने और उनके अवाध निष्काम प्रसरणका वल होगा, न कि उनके बाहर फेंके जाने और बरवाद किये जानेका । इस कत्पनासे दूर रहो कि विज्ञानमय जीवन प्राण और शरीरकी कामनाओंकी एक सवर्धित तृति ही तो होगा, सत्यके अवतरित होनेमें इससे बडी और कोई बाधा ही नहीं हो सकती कि हम इस प्रकार मानव प्रकृतिमें पञ्चमानको बढावा दिये जानेकी आशा करें । मन चाहता है कि विज्ञानमय अवस्था उसके अपने ही परिपालित विचारों और धारणाओंकी पुष्टि करनेनाळी हो, प्राण चाहता है कि यह उसकी अपनी ही इच्छाओंका बढा-चढ़ा रूप हो, शरीर चाहता है कि यह उसके अपने ही आरामों, सुर्जो भीर वादतींका समृद्ध अवस्थामें छगातार जारी रहनाः

हो। यदि विज्ञानमय अवस्थासे यही सब होनेको है, तब तो यह पश्च और मानव प्रकृतिकी ही एक अतिराजित और अत्यत बढी चढी पूर्णता होगी, न कि माननताका दिव्यतार्मे अनस्थान्तर ।

इस बातका विचार करना बद्धत ही भयानक है कि तुम्हारे ऊपर "जो कुछ अवतरण करनेकी चेष्टा कर रहा है उसके विरुद्ध उचितानुचित विनेक और अपने बचानके सन प्रकारके प्रतिबधको" तम हटा दो । क्या तमने इस बातका विचार किया है फि, यह जो अवतरण कर रहा है वह यदि **भागवत** सत्यके अनुकुछ न हो अथवा यदि कहीं वह उसका विरोधी हो तो इसका क्या परिणाम होगा है विरोधी शक्ति साधकपर अपना अधिकार जमानेके छिये इससे अधिक अच्छी अवस्था नहीं चाहेगी । साधकको केवछ माताकी शक्ति और भागवत सत्यको ही बिना किसी प्रतिबधके अदर प्रवेश करने देना चाहिये । इस अवस्थामें मी अपनी विवेक-शक्तिको तो बनाये ही रखना होगा जिसमें वह किसी

असत्य वस्तुको, जो माताकी शक्ति और भागवत सत्यका भेष धारण करके आवे, पहचान सके तथा उसको उस त्याग करनेकी शक्तिको भी बनाये / रखना चाहिये जो तमाम ऐसी मिछावटको दूर / र्फेक सके।

अपनी आष्यातिक भवितव्यतापर श्रद्धा रखी, भ्रान्तिसे अटम रहो और हृत्युरुपको मालाकी ज्योति और शक्तिके क्षीपे परिचाटनके प्रति अधिक टमुट करों । यदि हृदयका सकल्प मचा है तो प्रत्येक मूळकी पहचान, एक सत्यतर गति और उच्चतर दलतिके लिये एक-एक सीढी वन जायगी।

75

अपने पिठले पत्रमें में बहुत सक्षेपसे कामावेग कीर योगके सबधमें अपनी स्थितिका वर्णन फर चुका हु। यहा मैं इतना और जोड़ देना चाहता हु कि मेरे ये निर्णय किसी मानसिक सम्मति अथवा

किन्हीं पूर्वनिश्चित नैतिक विचारोंपर नहीं, बल्कि प्रामाणिक तथ्योंपर और निरीक्षण तथा अनुभवपर स्थापित हैं । मैं इस वातसे इनकार नहीं करता कि यदि कोई आन्तर अनुभूति और बाह्य चेतनामें एक प्रकारका पार्थक्य रखे और वाह्य चेतनाको एक निम्न कोटिकी क्रिया समझकर उसपर विशेष ध्यान न देते हुए उसपर केउल नियत्रण रखे पर उसका रूपातर न करे, तो भी यह अपस्य सभय है कि काम-चेष्टाका पूर्ण त्याग किये विना भी वह आध्यात्मिक अनुभूति प्राप्त कर सके तथा उन्नति कर सके । इस अवस्थामें मन अपने आपको वाह्य प्राणों (जीवनके अंगों) की चेतना और मीतिक चेतनासे पृथक कर छेता है और अपना एक अलग आभ्यन्तरीण जीवन व्यतीत करता है। किन्तु बहुत थोडे ही छोग होते हैं जो वस्तत किसी प्रर्णतातक ऐसा कर पाते हैं भीर साधककी अनुभूतियां जैसे ही जीवन स्तर और शरीरकी ओर बढती हैं, कामावेगके साथ इस प्रकारका बरताव करना असभव हो जाता है । यह किसी भी समय साधनामें बाधा डालनेवाली.

अस्तन्यस्त कर देनेवाली और विकार पैदा करनेवाली शक्तिका रूप धारण कर सकता है। मैंने यह देखा है कि माधना करते हुए जिनका आध्यात्मिक विनाश हुआ है उनमें अह्कार (अभिमान, गर्ध, महत्वाकांक्षा) तथा राजसिक छोलुपताओं और तृष्णाओंके समान ही यह भी एक प्रधान कारण रहा है। इसका पूरी सरह उच्छेद किये विना केवल अनासक्तिद्वारा इसे ठीक करनेका प्रयतन करना विफल हो जाता है । इसको ऊपर चठाकर शोधन करनेका प्रयत्न करना, जिसकी युरोपके कई आधुनिक गुप्तविद्याविदों (Mystics) ने सिफारिश की है. वडा ही जल्दवाजीसे भरा हुआ और खतरनाक परीक्षण है । क्योंकि काम-वासना और आध्याति कताको जब कोई एक साथ मिछा देता है तभी सत्यानाश होता है । इसको मगवानकी ओर पलटकर ऊपर उठानेका प्रयत्न करनेमें भी, जसा कि वैष्णवोंके मधुर भावमें किया गया है, वडा मारी खतरा रहता है—यह इस तरीकेसे होनेनाठी दुष्प्रवृति या दुप्प्रयोगके परिणामींसे प्रायः माद्म होता है ।

जो भी हो. इस योगमें तो, जो केवल मगवानकी तात्विक रूपसे अनुभूति ही नहीं चाहता, बल्कि जिसकी चाह है समस्त सत्ता और प्रकृतिका रूपान्तर, मैंने यह पाया है कि काम शक्तिपर पूर्ण प्रभुत्व प्राप्त कर छेनेको छक्य बनाना साधनाके छिये अत्यत आवश्यक है, अन्यया प्राणमय चेतना एक गदली चीज ही रह जायगी. और यह गदलापन आध्यात्मिक-भावापन मनकी श्रद्धिको असर करेगा और शरीर-शक्तियोंकी कर्म गतिमें भयानक वाधारूप होगा। इस योगकी यह माग है कि समग्र निम्नतर अथवा साधारण चेतनाका पूर्ण आरोहण होकर वह उसके ऊपर जो आध्यात्मिक चेतना है उसमें जा मिले और भाष्यात्मिक चेतना (अतमें विज्ञानमय चेतना) का मन, प्राण और शरीरमें पूर्ण अवतरण हो जिसमें कि इनका रूपान्तर हो जाय । जबतक काम-वासना इस मार्गका अवरोध करती है तवतक पूर्ण आरोहण असमव है और जबतक प्राणमें काम-बासना प्रवल है तबतक यह अवतरण हो जाना भी खतरनाक है । कारण कभी भी यह काम-वासना, जिसका उच्छेद

नहीं हुआ हो और जो सुप्त अवस्थामें मौजूद हो, ऐसे
मिश्रणको उत्पन्न कर सकती है जो साय अवतरणको
पीछे हटा दे और जो शक्ति प्राप्त हुई है उसे दूसरे
कार्योंके छिये उपयोगमें छे आवे अथवा चेतनाकी
समस्त क्रियाको किसी मिष्या अनुभूतिकी और पुना
दे जो मिछन और आंतिकारी हो । अतएर
साधकको चाहिये कि वह इस बाजाको मार्गसे हटा
दे, अन्यथा वह था तो सुरक्षित नहीं रह सकता
या साधनाके अतिम छहयकी और मुक्त गितसे नहीं
चल सकता।

जिम प्रतिवृद्ध सम्मतिकी तुम चर्चा करते हो वर इस विचारके कारण वन सकती है कि प्राणानमय गरीग्से युक्त मार्गा समप्रताका काम-वासना भी एक स्वामाविक मार्ग है, आहार और निदाके समान ही एक आवश्यकता है, और इसका सर्वधा निरोध कर टेनेसे समतोख्या नष्ट हो सकती है और गमीर -गदवड़ी पैदा हो सकती है । और यह टीफ है कि, पदि कामका वाह्य क्रियामें तो निम्नद्ध किया जाय पर

दूसरी दूसरी तरहसे उसमें टिप्त रहा जाय तो इससे शारीरिक उपद्रव भीर दिमागी कठिनाइया उत्पन्न हो सकती हैं। यही चिकित्साशास्त्रके उस सिद्धान्तका मूछ है जो काम-बामनाके सयम करनेको अनुत्साहित फरता है। फिन्तु हमने देखा है कि ये वातें तभी होती है जब या तो कोई मामान्य प्रकारकी काम-चेष्टाकी जगह किसी गुप्त और विकृत प्रकारकी काम-चेष्टाओंमें प्रवृत्त होता है अपना वह कल्पनाके द्वारा या किसी रहस्यमय तरीकेके अदृश्य प्राणमय आदान-प्रदानके द्वारा एक प्रकारका सुक्ष्म प्राणमय उपभोग करता है-यदि इसपर प्रभत्व स्थापन करने और इसका निरोप करनेके छिये मन्ना आध्यात्मिक प्रयत्न किया जाता है तो मै नहा समझता कि काम-वासनाके इस निरोधसे कभी कोई हानि होती है। अब इस बातको युरोपके बहुतसे डाक्टर स्वीकार करते हैं कि काम चेप्राका निरोध करना, यदि वह सचाईके साथ किया जाता है, छाभदायक है, कारण शुक्त (रेतस) का वह तत्त्व जो काम-चेष्टामे व्यय होता है वह एक दूसरे तत्त्वके रूपमें परिवर्तित हो

जाता है जो आधारकों मन, प्राण और शरीर-सविधनी शक्तियोंका पोपण करता है—और यह एक ऐमी वात है जिससे बहाचर्यके मारतीय विचारकी सत्यता सिद्ध होती है, यह है "रेतस्ँ" का "ओजस्" में रूपान्तर करना और उसकी शक्तियोंको ऊपर उठा छे जाना जिसमें वे आध्यात्मिक चछके रूपमें परिवर्तित हो जाय।

अब रहा इस प्रमुखके स्थापन करनेकी प्रहारिक स्वधमें, मो यह केवल शारीरिक स्वधमें हारा ही नहीं हो सकता—अनासिक और त्यागकी सम्मिलित प्राफ्तियादारा यह किया जाता है । चेतना कामाबेगसे खुदा होकर ठहरती है और अनुमब करती है कि यह आवेग उसका अपना नहीं है, बाल्क एक ऐसी निजानीय बस्तु है जिसे प्रठातिकी शाक्तिने उसके उत्पर हाल दिया है, जिसे अर्गाकार करने अथना जिसके साथ एकाकार होनेमें यह इनकार करती है—इस तरह प्रत्येक बार इसे अस्थाकार करनेसे इसे जो एक प्रकारका ध्रकान्ता

न्द्रगता है यह इसे अधिकाधिक बाहर फेंकता जाता है। अब यह होता है कि मन इसके आवेगसे जरा भी विचलित नहीं होता, क्कुछ कालके बाद प्राण-सत्ता जो इसका प्रधान आधार है, वह भी मनकी ही त्तरह इससे अपना समध हटा छेती है, अन्तमें यह होता है कि भौतिक चेतना भी अधिक देरतक इसका आश्रय नहीं हो सकती और वह भी निदृत्त हो जाती है। यह प्रक्रिया उस समयतक चळती रहती है जबतक कि अवचेतनाकी भी यह हालत न हो जाय कि वह इसको स्वप्नमें भी न जगा सके और जबतक कि बाह्य प्रकृति शक्तिसे इस निम्नतर अग्निको पुन प्रज्वलित करनेके छिये आनेवाछे आवेगोंका आना भविष्यके छिये एकदम रुक न जाय। यह प्रक्रिया उस समयके लिये है जब कि काम प्रवृत्ति बुरी तरह घर किये होती है, किन्त कुछ छोग ऐसे होते हैं जो प्रकृतिसे मूलत और वह भी शीघ ही इसे जुदा करके इसको निश्चयात्मक रूपसे निकाल बाहर करते हैं, किन्तु ऐसे लोग बहुत कम होते हैं।

यह कहना ही होगा कि कामांवगका सपूर्ण नारा करना साधनाके अत्यत कठिन कार्योमेंसे है और इस कार्यमें जो समय छगता है उसके लिये साधकको तैयार ही रहना चाहिये । किन्तु काम बासनाका पूर्ण तिगेमाव सिद्ध किया जा चुका है और ऐमें तो बहुत हैं जिन्होंने क्रियात्मक रूएमें इसने झुटकारा पा लिया है, केनछ कमी-कमा अन्वेतनासे स्वस्नावस्थामें आ जानेवाली चेष्टावाँसे ही उनकी इस अवस्थामें भग पडता है।

\* \*

कामाबेगको तुम कोई ऐसी बस्तु मत सगतो जो पापमय और भयकर है और जा माध-ही-साथ आकर्षक मी है, बल्कि इसे निम्म प्रकृतिको एक गळती और भ्रान्त गति समझो । इसका पूर्ण त्याग करो परन्तु यह इससे सघर्ष करके नहीं, बल्कि इससे अपना सब्य बिच्छेद फरके, अपने-आपको इसमे अनासक रखके और अपनी स्वीकृति देनेसे इनकार करके, इसको कोई अपनी निजी वस्त मत समझो. बस्कि यह समझो कि तुमसे बाहर रहनेवाली प्रकृतिकी एक शक्तिद्वारा तुमपर लादी हुई यह एक चीज है। यह जो तमपर छादा जाता है इसको किसी प्रकारकी मी स्वीकृति देनेसे इनकार करो । यदि तुम्हारे प्राणका कोई अज ऐसा हो जो इसको स्वीकृति देता हो तो अपने उस मागपर जोर डालो कि वह उस स्वीकृतिको वापस छीटा हे । भागवत शक्तिका आवाहन करो कि वे तुम्हारी इस काममें सहायता करें जिससे कि तुम इससे सबध-विच्छेद कर सकी और इसको अस्वीकार कर सको । यदि तुम शाति, दढता और धैर्यपूर्वक ऐसा कर सको तो अनमें बाह्य प्रकृतिकी इस आदतके ऊपर तुन्हारे अन्त सकल्पकी विजय होगी ।

\* \*

इतने अधिक उदास हो जाने अधवा योगर्मे विफलता होगी ऐसी कल्पनाए करनेका कोई कारण नहीं है। यह इस बातका चिम्न बिटकुछ नहीं

है कि तुम योगफे अयोग्य हो । इसका तो केवल यहाँ अर्थ है कि सचेतन भागोंसे तजे जाकर कामावेगने अवचेतनाका आश्रय लिया है, समवत कहीं निम्नतर प्राण भौतिक और सर्चया स्थूल-भौतिक चेतनामें आश्रय लिया है जहां कि कुळ स्थान ऐसे हैं जो अमी अपीप्सा और ज्योतिक लिये खुले नहीं हैं । जागृत चेतनामेंसे जो चीजें निकाल याहर कर दी जाती हैं निदाकी अवस्थामें हठात् वार-बार आती हैं—यह साधन-कालमें होनेनाली एक मामूली बात है।

इसका इंडाज है—(१) उचतर चेतनाको प्राप्त सर्ता, उसकी ज्योति और उसकी शांकिकी कियाको प्रकृतिके अधकारमय मार्गोमें उतारकर छाना , (१) निद्राके समय उत्तरोचर अधिक सचेतन होना, उस आन्तरिक चेतनासे युक्त रहना जो कि, जैसे जागृत अयस्थामें साधनाकी कियासे परिचित रहती है उसी प्रकार निद्रावस्थामें भी रहती है , (३) शरीरपर जागृत सकरप और अभीप्साका प्रभाव डाङना।

इस प्रमावको डालनेके लिये एक दुराय यह है फि, सोनेसे पहले जोर देकर और सचेतन होकर चरिरको यह उद्घोधन देना कि ऐसा न होने पाये,
यह उद्घोधन जितना ही ठोस और भौतिक हो सकेगा
और वह भी जितना ही सीधे काम-केन्द्रपर छक्षित
किया जा सकेगा उतना ही अच्छा होगा! हो
सफता है प्रारममें इसका असर तुरत न हो अध्या
सदा एक जैसा न हो, किन्तु इस प्रकारका उद्घोधन,
यदि तुम यह जानते हो कि इसे कैसे करना है तो
अतमें अवश्य ही सफछ सिद्ध होगा। इससे इतना
तो होगा ही कि जब कभी वह स्वप्नको न भी
रोक सकेगा तब भी ठीक समयपर अत चेतनाको
इस प्रकार जागृत कर देगा जिससे विपरीत परिणाम
रक जाय।

चाहे बारबार विफलता हो तो भी साधना करते हुए अपने-आपको उदास होने देना भूल है। साधकको तो स्थिर, अपनी लगनमें लगा हुआ और प्रतिरोधके हठते भी अधिक हुनै होना चाहिये।

यदि तुम इससे छुटकारा पानेकी सची अभिलापा रखते हो तो यह अवश्यमानी है कि कामावेगका यह कष्ट दूर हो जाय। परन्तु कठिनाई यह है कि तुम्हारी प्रकृतिका एक भाग (विशेषत) निम्नतर प्राण भीर अवचेतना जो निदावस्थामें कियाशील रहते हैं) इन प्रश्चियोंकी स्मृति रखता है और इनसे आसक्त रहता है, और तुम इन भागोंको खोलते नहीं और इनकी शुद्धिके निमित्त आती हुई माताकी ज्योति और शक्तिको इनसे स्वीकार नहीं करा पाते । यदि तम ऐसा किये होते और विञाप करने, परेशान होने तथा "मैं इनसे छुटकारा नहीं पा सकता" ऐसे विचारसे चिपके रहनेके स्थानपर इनके छोप हो जानेके छिये एक स्थिर श्रद्धा और धीर सकत्यके साय शान्त आग्रह किये होते, अपने-आपको इनसे अलग रखते हुए इनको स्वीकार करने या इन्हें जरा भी अपना कोई भाग समझनेसे इनकार किये होते तो कुछ समयके बाद इनका बल क्षीण हो गया होता और ये बहुत कुछ कम हो गये होते।

काम-बासनासे सताये जानेका प्रश्न तभीतक नामीर रहता है जबतक मन और प्राणकी इच्छा इसको स्वीकृति देती रहती है। यदि मनसे इसको हटा दो, अर्थात् यदि मन तो इसे अपनी स्वीकृति देनेसे इनकार कर दे, किन्तु प्राण भाग इसके साथ सबध बनाये रखे तो यह काम-बासना प्राणमय इच्छाकी जोरदार लहरके रूपमें आती है और मनको मी बलपूर्वक अपने साथ वहा ले जानेकी चेष्टा करती है। यदि इसको उचतर प्राणसे भी हटा दें तथा इदय और गतिशील एव धारण करनेवाली जीवन-राक्तिमेंसे भी निकाल बाहर करें तो यह निम्नतर आणका आश्रय महण करती है और छोटी छोटी चकसावटों और दराप्रहोंके रूपमें प्रकट होती है। निम्नतर प्राणके स्तरसे भी निकाल दिये जानेपर, यह शरीरके अधकारमय जड़वत् पुनरावर्त्तनकारी भागमें घस जाती है और वहांसे काम-फेन्द्रमें संवेदनके रूपमें प्रकट होती और वहांसे होनेवाली उकसावटोंका यत्रवत् उत्तर देती रहती है । अतमें -यहांसे भी भगा दिये जानेपर यह और नीचे अर्थात

अयचेतनामें घुस जाती है और वहा स्वप्नके रूपमें तथा स्वप्नदोषके (जो कभी खप्नके विना भी होता है) रूपमें प्रकट होती है। कित जहां कहीं भी यह पीछे हटकर जाती है, कुछ समयतक दसी भूमिका अथवा आश्रयसे साधकको सताने और उसके उद्यतर भागोंकी स्वीकृतिको प्रन अधिगत कर छेनेकी चेष्टासे बाज नहीं आती । इसकी यह चेष्टा उस समयतक होती रहती है जयतक कि इसपर पूर्ण विजय नहीं प्राप्त हो जाती और यह आसपासकी या पारिपाईनिक चेतनासे भी, जो कि सर्वसाधारण प्रकृति या विश्व प्रकृतिमें हमारा थिस्तृत रूप है, निकाछ बाहर नहीं कर दी जाती ।

※

जय हृत्युरुप प्राणपर अपना प्रभाव डाळता है, तब सबसे पहले जिस बातसे बचनेफे लिये हामको सावधान रहना चाहिये वह यह है कि इस हृत्युरुपकी गतिमें प्राणकी कोई अञ्चाद्ध गति जरा मी न मिलने पावे । कामुकता एक विकार अथवा अधोगति है
जो प्रेमके आधिपत्यकी स्थापनामें रुकावट डालती है,
अतएव जब हृद्यमें हृत्युरुपके (आत्मिक) प्रेमकी गति
होने लगती है उस समय कामुकता अथवा प्राणगत
इच्छा एक ऐसी चीज है जिसको अदर नहीं घुसने
देना चाहिये—ठीक उसी तरह जैसे कि जब उपरसे
शक्तिका अवतरण होता है तब व्यक्तिगत महत्वाकाक्षा
और अभिमानको दूर रखना चाहिये, फारण उस
ग्रुद्ध प्रेममें यदि यह विकृति जरा मी मिळ जायगी
तो आध्यात्मिक अथवा हृत्युरुपकी कियाको दूपित कर
देगी और एक सभी कार्यपूर्तिमें बाधा डाल देगी।

\* \*

प्राणायामसे तथा आसन जैसी हठयोगकी अन्या य कियाओंसे काम-नासना अवस्य निमूर्छ हो जाती हो यह बात नहीं है—कभी-कभी तो उपरोक्त कियाओंके कारण शरीरमें प्राण शक्तिके अत्यत बढ़ जानेसे ये काम प्रवृत्तिके बळको भी आक्षर्यकारी ढगसे बढ़ा देती हैं, जब कि इस काम-प्रवृत्तिपर, इसके शारीरिक

जीवनके आधारमूत होनेके कारण, विजय प्राप्त करना वैसे ही कठिन है। अतएव जो कुछ करना होगा वह यह कि इन गतियोंसे अपने-आपको प्रयक्त रखना, अपने आतिरिक आत्माका पता छगाना और उसीमें रहना, तम ये गतिया कभी भी अपने-आपसे समय रखनेवाळी नहीं माळूम होंगी बल्कि यह माळूम होंगा कि बाह्य प्रकृतिने इनको आतिरिक आत्मा अपना पुरुपपर ऊपरसे छाद दिया है। तम इनका निराकरण अथवा सर्वनाश कर देना अधिक आसान हो जायगा।

\* \*

फामका इस प्रकारका आक्रमण जो तिद्रावस्थामें होता है यह आहार या किसी भी बाहरी चीजपर बहुत अधिक निर्भर नहीं करता ! यह तो अवचेतनाफा एक यत्रवत् अप्यास है ! जब जागृत अवस्थामें होनेवाले विचारों और मावनाओंमेंसे कामावेगको निकाल वाहर किया जाता है या इसको इनमें आने नहीं दिया जाता ता यह निद्रायस्थामें इस रूपसे आता है, कारण उस समय केवछ अयचेतना ही क्रियाशीछ रहती है और अन्य किसी भी प्रकारका सचेतन नियत्रण नहीं रहता । यह इस बातका चिछ्न है कि जागृत मन और प्राणमें तो काम-यासनाका निम्नह किया जा चुका है, किन्तु मौतिक प्रकृतिमेंसे इसे अमी निकाछ बाहर नहीं किया गया है।

इसे सर्वधा दूर कर देनेके लिये पहले तो साधकको इस बातसे सतर्क रहना चाहिये कि जागृत अवस्थामें काम-बासनाका किसी भी प्रकारका विचार अथवा भाव उसमें आश्रय न पा सके, इसके बाद शरीर और विशेषत काम-केन्द्रपर 'एक प्रबल सकस्य करना चाहिये कि निदाबस्यामें इस प्रकारका कुछ भी नहीं होने पाये । हो सकता है कि इसमें ग्रुरत सफलता न मिले, किन्तु यदि एक दीविकालतक कोई इसमें लगा रहेगा तो प्राय -इसका फल होता है और अवचेतना आज्ञा मानना आरम कर देती है ।

दारिरपर आघात करना कामावेगको दूर करनेका कोई इळाज नहीं है, हो सकता है कि इससे कमी कुछ अस्थायी अळगाव हो जाय । कारण प्राणको, अधिकाशमें प्राणमय शरीरको ही इस इन्द्रियानुभूतिसे प्रसन्तता या अप्रसन्तता होती है।

आहारके कम कर देनेसे प्राय स्थायी छाम नहीं होता । इससे शारीरिक अथना प्राणमय शारीरिक श्रुद्धिकी अधिक मात्रामें प्रतीति हो सकती है, शरीर हण्का हो सकता है और किन्हीं विशेष प्रकारकें "तमस्" का हास हो सकता है । परन्तु कामावेग इस अल्याहारकी अवस्थाको भी अपने अनुक्छ बनाकर, वहा अच्छी तरह बना रह सकता है । इन वार्तोपर किमी शारीरिक साधनके द्वारा विजय नहीं प्राप्त की जा सकती, यह विजय तो चेतनामें परिवर्चन छानेसे ही होगी।

तुम्हारी प्रकृतिके इस आदिम स्वभावसे छ्रटकारा पानेकी तुम्हारी कठिनाई तबतक बनी ही रहेगी जनतक तुम अपने प्राणमय मागको, केवल या प्रधानतया. अपने ही मन अथवा मानसिक सकल्पके वर्द्धारा. या अधिक-से अधिक किसी अनिर्दिष्ट और निर्न्यक्तिक भागवत शक्तिको अपनी सहायताके **छिये आवाहन करने द्वारा भी. परिवर्तित करनेकी** चेष्टा करते रहोगे । यह एक प्राचीन समस्या है जिसकी मूछत हुछ जीवनमें कभी हुआ ही नहीं. कारण कभी भी इसका उचित रीतिसे सामना नहीं किया गया । बहतसे योगोंमें तो इसलिये यह प्रधान रूपसे बाधक नहीं माना जाता कि उनका ध्येय इस जीवनका रूपातर करना नहीं बल्कि जीवनसे अलग हो जाना है । किसी साधनाका उदेस्य जब इस तरहका अर्थात् जीवनसे अलग हो जाना होता है, तब तो इतना ही पर्याप्त हो सकता है कि मानसिक और नैतिक दवाब डालकर प्राणको दबा दिया जाय अथवा उसे निस्तब्ध करके एक प्रकारकी निदा और विश्रामावस्थामें रख दिया

शरीरपर आधात करना कामावेगको दूर करनेका कोई इटाज नहीं है, हो सकता है कि इससे कभी कुछ अस्यायी अटगाव हो जाय । कारण प्राणको, अधिकाशमें प्राणमय शरीरको ही इस इन्द्रियानुम्तिसे प्रसन्तता या अप्रसन्तता होती है।

आहारके कम कर देनेसे प्राय स्थायी टाम नहीं होता । इससे शारीरिक अथवा प्राणमय शारीरिक शुद्धिकी अधिक मानामें प्रतीति हो सकती है, धारीर हल्का हो सकता है और किन्हीं विशेष प्रकारके "तमस्" का हास हो सकता है । परन्तु आमावेग इस अल्पाहारकी अवस्थाको भी अपने अनुकूल बनाकर, वहा अच्छी तरह बना रह सकता है । इन बातोंपर किसी शारीरिक साधनके द्वारा विजय नहीं प्राप्त की जा सकती, यह विजय तो चेतनामें परिवर्तन लानेसे ही होगी ।

तम्हारी प्रकृतिके इस आदिम स्वभावसे छटकारा पानेकी तुम्हारी कठिनाई तबतक बनी ही रहेगी जबतक तम अपने प्राणमय भागको, केवल या प्रधानतया. अपने ही मन अथवा मानसिक सकल्पके वरुद्वारा, या अधिक-से अधिक किसी अनिर्दिष्ट और निर्व्यक्तिक भागवत शक्तिको अपनी सहायताके छिये आवाहन करने द्वारा भी, परिवर्तित करनेकी चेष्टा करते रहोगे । यह एक प्राचीन समस्या है जिसकी मूछत इछ जीवनमें कमी हुआ ही नहीं. कारण कमी भी इसका उचित शीतिसे सामना नहीं फिया गया । ब<u>ह</u>तसे योगोंमें तो इसळिये यह प्रधान रूपसे वाधक नहीं माना जाता कि उनका भ्येय इस जीवनका रूपातर करना नहीं वाल्क जीवनसे अलग हो जाना है। किसी साधनाका उद्देश्य जब इस तरहका अर्थात् जीवनसे अलग हो जाना होता है, तब तो इतना ही पर्याप्त हो सकता है कि मानसिक और नैतिक दवाव डाछकर प्राणको देबा दिया जाय अथवा उसे निस्तन्ध करके एक प्रकारकी निदा और विश्रामावस्थामें रख दिया

जाय । कुछ छोग ऐसे भी होते हैं जो इसे विपर्योमें दौड़ने देते हैं जिससे कि यह दौड़-दौड़-कर थककर वेदम हो जाय और वे इस वातका दावा रखते हैं कि इस कियासे वे स्वय निर्टेप और बेलाग रहते हैं, कारण वे मानते हैं कि यह फेवल उस प्ररातन प्रकृतिका कार्य है जो पहलेके प्रारम्भ-चकके बलपर चलती चली जा रही है और शरीरफे पतनके साथ ही इसका भी खासमा हो जायगा ! जब साधक अपनी समस्याको इनमेंसे किसी तरीकेने हल नहीं कर पाता तब यह कमी-कमी दिविष धातरिक जीवन बिताने छगता है जो उसकी भाष्यात्मिक अनुभूति और उसकी प्राणमय दुर्वेखता, इन दो मार्गोमें अततक बँटा रहता है. वह अपने उत्तम मागका अधिकाधिक ठाम उठाता है और इस बाह्य सत्ताका जहातक हो सके कम-से-कम प्रयोग करता है। किन्तु हम छोगोंके टरेश्यके छिये इनमेंसे कोई भी पद्धति कामकी नहीं है। यदि धम आणमय मतियोंपर वास्तविक प्रमुख पाना चाहते हो भीर उनका रूपांतर करना चाहते हो तो यह फेक्ट

उसी अवस्थार्मे हो सकता है कि तुम हृत्युरुपको, अपने अन्तरात्माको पूर्ण रूपसे जागरित होने दो, उसे अपनी इन्नुमत स्थापित करने दो और सभी चीजोंको भागमत शक्किके स्थापी स्पर्शके टिये खोळते हुए उसकी (इत्युरुपकी) भागमत बस्तुमानके ठिये जो अपनी बिशुद्ध भक्ति, अनन्य अभीसा तथा पूर्ण एकिनष्ट अनुरोध करनेकी पद्धति है उसे मन और हृदय और प्राण प्रकृतिपर स्थापित होने दो । दूसरा कोई मार्ग है ही नहीं, अतएव अधिक सुगम मार्गकी खोजों मटकना निर्द्यक है। नान्य पन्था बिश्वतेऽसनाय।



निद्रा और स्वप्न

मौतिक चेतना

अवचेतना

रोग



हमारा चदेश्य विज्ञानमय सिहिस्तो प्राप्त करना है, अत इसकी प्राप्त करनेके िये अथवा इसकी ओर पहुचनेके िये प्रत्येक भूमिकाओंकी विभिन्न अवस्थाओंमें जो कुछ भी आवश्यक है, उसे हमें फरना है । इस समयकी आवश्यकता है मौतिक चेतनाको तैयार करना , इसके िये जो वस्तु चाहिय वह है पूर्ण समता, शान्ति और व्यक्तिगत माग या कामनासे रहित पूर्ण आत्मोत्सर्गकी शरीर तथा निनतर प्राण भागोंमें स्थापना करना । अन्य चीज अपने उचित समयपर आप ही आती रहेंगी । जो इस समय आवश्यक है वह है भौतिक चेतनामें हुएएसका आत्मोद्धाटन और वहा उसका सतत विद्यमान रहना तथा पथ प्रदर्शन करना ।

\*

जिस चेतनाका तुम वर्णन कर रहे हो वह जड-प्राकृतिक चेतना है, अधिकांशमें तो यह अवचेतन

ही है, किन्तु इसका जो भाग सचेतन है वह यत्रवत् है, अम्यासके वश अपवा निम-प्रकृतिकी शक्तियोंके वश जड़ वस्तुकी तरह चटता रहता है। सदा एक ही प्रकारकी निर्वाध और प्रकाशरहित गतियोंको किया करता है, जो कुछ अमीतक विश्वमान है उसिके स्थापित नियमों अध्या नित्यचर्यामें बधा रहता है, न तो यह परिवर्तन चाहता है न ज्योतिको प्रहण करना या उच शकिकी आहा मानना। यदि यह चाहता भी है तो ऐसा करनेमें असमर्थ होता है। और यदि यह समर्थ हो भी जाता है तो भी इसे ज्योति या दाकिद्वारा जो किया दी जाती है **उमे यह एक नये ही यत्रात् नित्य नियममें दा**ङ देता है और इस प्रकार उसके आत्मा और प्राणको उसमेंसे निकाल ढालता है । यह ज्ञानसून्य है, निर्मोध है, मुस्त है, तमस्के अज्ञान और जडतामे, अधकार और मदतासे गरा हुआ है।

इमी जड़-प्राकृतिक चेतना में पम्छे हम उपतर (दिव्य या आप्यातिमक्त) ज्योति और दानि तथा आदिको उतारना चाहते हैं, और जब यह हो जाय तन उस विज्ञानमय सत्यको—जो हमारे योगका उस्य है—उतारना चाहते हैं ।

. 4

जिस चेतनासे तुम अवगत हुए हो वह नितान्त मौतिक चेतना है, यह चेतना प्राय सभी किसीमें इसी तरह है जम कोई इसमें पूर्ण रूप से या अनन्य रूपसे प्रवेश करता है तम उसको यह अनुमम होता है कि यह पशु-चेतनाकी माति है, या तो अधकारमय और चचल है या जड और निवीध है और इन दोनोंमेंसे किसी भी अवस्थामें यह भगवान्के प्रति उम्रुख नहीं है। शक्ति और उचतर चेतनाको इसके अदर उतारकर लानेसे ही यह हो सकता है कि यह चेतना जडमूलसे परिवर्तित की जा सके। ये चीजें जम आन प्रकट होती हैं तब उनके आनेसे विचलित मत होओ, बिल्क यह समझो कि ये इसल्पि आपी हैं कि जिससे इनका भी परिवर्तन किया जा सके।

अन्य प्रसर्गोकी तरह यहां भी अचचलताकी ही सबसे पहले आवश्यकता होती है, चेतनाको

अचचळ रम्बना होता है, उसे सुम्ध और विकल नहीं होने दिया जाता । इसके बाद इस अचचळ स्थितिमें दाकिका आवाहन फरना होता है जिसमें वह इस समस्न अधकारको दूर कर दे और इसका परिवर्तन कर टे ।

. .

" बाह्य प्वनियोंकी और शरीरके बाह्य भागके सनेदनोंकी दयापर होना," "जब चाहें तभी साधारण चेतनाको छोद सकनेके सामर्थका न होना," "सत्ताकी समस्त प्रशत्तिका ही योगके विपरीत होना "-ये मन वार्ते निस्सिदग्ध रूपसे भौतिक मन और मीतिक चेतनापर ही छाग्र होती हैं. जर्ज कि ये माना अपने-आपको अप चेतनाओंसे पृथक् कर टेते हैं और अन्य सब बुउको पीछे फेंककर सत्ताक समुचे अग्रिम मागको घर छेते हैं। जब सत्ताके किसी भागको परिवर्तित किये जानेके **लिये सामने लाया जाता है तत्र उस भागका** इस तरहसे सर्वप्रासी रूपमें उमद जाना. उसरी मियाका इतने प्रधान रूपमें होने छगना मानी

# मौतिक चेतना

उसके अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं, यह तो बहुना होता ही है, और दर्भाग्यवश सदा यही होता है कि जिस भागको परिवर्तित करना है, जो अवाउनीय अवस्थाए हैं, जो उस भागकी कठिनाइया हैं, वे ही सबसे पहले उभडती हैं और उस क्षेत्रपर हठपूर्वक अधिकार जमा छेती हैं और वारवार आकर सताती हैं। भौतिक सत्तामें ये हैं जडता, अधकार और असमर्धता जो कि उमड़ती हैं और है इन सबका हठीलापन । इस अग्रिय दशामें साधकको एकमान यहीं करना चाहिये कि वह इस भौतिक तमस्की अपेक्षा और भी अधिक हठी बन जाय और अपने एक निश्चित प्रयासमें लगातार लगा रहे-धीरताके साथ किसी भी प्रकारके आकुलतापूर्ण सघर्षके बिना छगा रहे--जिससे कि इस वाधाकी ठीस चहानमें भी वह एक विस्तीर्ण और स्थायी उद्घाटन करा डाडे ।

चेतनाका दिनमें कई बार हेर-फेर होते रहना यह तो एक आम बात है, साधनामें ऐसा प्राय सभीको होता है। साधककी वह टचतर अवस्था, जिसका उसने केवल अनुभव किया है पर जो अभी उपलम्धिके रूपमें स्थापित नहीं हुई अथना यदि उपलब्ध भी हो चुकी है तो अभीतक पूर्ण रूपने स्थायी नहीं दुई, उस अवस्थासे साधारण अनस्थामें या पूर्वकी निम्नतर अवस्थामें पुनः पतन, शिथिल होकर लीट बाना और चेतनाकी इन दोनों अवस्थाओंमें आते-जाते रहनेका सिद्धोत उस समय और भी अधिक प्रवल रूपमे और स्पष्ट रूपसे दिखायी देने लगता है जब माधनाकी किया भीतिक चेतनामें चल रही हो । कारण भीतिक प्रकृतिमें जो एक तामसिकना है वह उम प्रगादताकी, जो उचतर चेतनाक ठिये स्वामायिक है, सहजमें ही स्थिर नहीं यनी रहने देती। शरीर सदा री साधारणतर रिधतिकी ओर वापत छीटना चाहता है, इमलिये उप्चतर चेतना और उसकी शक्तियाँ एक दीर्घ कालतक काम करना पड़ता रे और

# भौतिक चेतना

बारवार आना पडता है, तम जाकर कहीं वे भीतिक प्रकृतिमें स्थायी और स्वामाविक हो पाती हैं । इस बार-बार के आने-जाने या विलम्बसे विचलित या हतोत्साह मत होओ चाहे वह कितना ही टबा और यका देनेवाला क्यों न हो . केउल इस बातके लिये सावधान रहो कि तम आतरिक अचचलताके द्वारा नरावर शान्त बने रह सको और उचतर शक्तिके प्रति जितना सभव हो उतना उद्घाटित होकर रह सको जिससे कोई वास्तविक विरोधी अवस्था तुम्हारे जपर अधिकार न कर सके। यदि निरोधी छहरें भानी बद हो जाय तो बाकी जो कुछ रह जायगा वह तो उन अपूर्णताओंका हठमात्र ही होगा जो अपूर्णताए प्राय सभीमें बहुतायतसे हैं. इस अपूर्णता और उसके हठको शक्ति ठीक करके दर कर देगी, पर इस काममें समय छगेगा ही ।

\*

學 章

निम्न प्राण-प्रकृतिकी गतियोंके हठमे, वह चाहे जितना भी हो, तुम्हें अपने-आपको निरुताहित नहीं होने देना चाहिये। ये गतिया कुछ तो ऐसी होती हैं कि जबतक नितान्त जढ़-चेतनाके भी रूपांतर द्वारा समग्र मौतिक प्रकृतिका परिवर्तन नहीं हो हेना उस समयतक बरावर होती रहती हैं और हठ किया करती हैं । उपर्युक्त रूपान्तरके होनेतक इनजा योत्रिक भम्यासवश वारवार दवाय—कभी उनकी नयी शक्ति युक्त होफर और कमी सुस्तीके साथ-पदता रहता है। इन्हें किसी भी प्रकारकी मानसिक या प्राणमय अनुमति देनेसं इनकार करनेके द्वारा इनकी जीवन-शक्तिको ही निकाल खालो । ऐमा करनेसे यह यात्रिक अम्यास शक्तिश्रन्य हो जायगा और निचार या कियाओंपर अपना प्रमाय नहीं टाल सकेगा तथा अतमें विलीन हो जायगा।

मुलाधार चक्र खास भौतिक चेतनाका केन्द्र है. इससे नीचे शरीरमें जो कुछ है वह केवल मीतिक है. जिसमें वह जैसे-जैसे नीचे उतरती जाती है वैसे-वैसे अधिकाधिक अपचेतना बनती जाती है, पर अवचेतनाका वास्तविक स्थान शरीरके नीचे है. ठीक उसी प्रकार जैसे कि उच्चतर चेतना (अति-चेतना) का स्थान शरीरके ऊपर है। यह होते हुए भी अवचेतनाका अनुभव किमी भी स्थानमें हो सकता है, ऐसा अनुभव होता है जैसे कि यह कोई ऐसी चीज हो जो चेतनाकी गतिके नीचे हो और उस चेतनाको या तो एक प्रकारसे नीचेसे सहारा देती हो या अपनी ओर नीचे खींच रही हो । समस्त अम्यासगत गतियोंका, विशेषत भौतिक और निम्नतर प्राणकी गतियोंका यह अवचेतना ही प्रधान अवलम्ब है। जन प्राण या शरीरमेंसे कोई चीज निकाछ बाहर की जाती है तब यह बहुत करके अवचेतनामें नीचे चली जाती है और वहा मानो बीजरूपमें पदी रहती है और जब कमी उसे मौका मिछता है न्बह् ऊपरको उठ आती है। यहाँ कारण है जिससे

प्राणोंकी अभ्यासगत गतियोंको दूर करना या अपने चरित्रको वदछ देना इतना काठिन हो जाता है। क्योंकि इस स्त्रोतसे पोपण पाकर या पुनरुग्जीवित होकर, इस गर्भाशयमें सुरक्षित रहकर तुम्हारी ये प्राणमय गतिया, चाहे उनका निम्नह या दमन कर दिया गया हो तो भी ऊपरको उठ आती हैं और आक्रमण करती हैं। अवचेतनाकी किया शुक्तिरहित, पत्रवत् और बास्वाद होते रहनेनाडी होती है। यह तर्क अध्या मानसिक सकराको नहीं सुनती। इसका परिवर्तन एकमात्र टबतर ज्योति और शक्तिको इसमें दतारकर टानेसे ही हो सकता है।

\* \* प्रकृतिके अन्य सत्र प्रधान भागोंकी तरह अवचेतना

प्रहातक अन्य सन प्रधान भागाका तरह अवस्ताना भा जहां व्यक्टिगत है वहां समाधिगत भी है। फिन्ड इम अवसेतनाके विभिन्न भाग या तल होते हैं। इस पृष्टीपर जो फुळ है यह दम तक्ष्यर आधित है जो असेतनाके नामसे पुकारा जाता है, ययपि पर्यार्थमें

यह अचेतना है ही नहीं, विस्क यह तो एक पूर्ण "अव"-चेतना है, एक ऐसी दर्ग हुई अथवा अन्तर्निहित चेतना है जिसके अदर सब कुछ होते हुए भी अभी कुछ भी मूर्त या व्यक्त नहीं हुआ है। इस अचेतना तथा मन, प्राण और शरीरकी चेतना इन दोनोंके वीचमें अवचेतनाका स्थान है। जीवनमें जो कुछ आदि-काल्से चली आती हुई प्रतिकियाए होती हैं, जो जड़ प्रकृतिके सुप्त और गतिनिहीन तहोंमेंसे सबर्प करती हुई ऊपरी तलमें उठती हैं और सतत ऋमोन्नति करती हुई एक मद विकासात्मक और भारम अमिव्यक्तिकारक चेतनाका रूप ग्रहण करती हैं, वे इस अवचेतनामें सभावित अवस्थामें रहती हैं । अवचेतनाके अदर ये प्रतिक्रियाए किन्हीं विचारों, इन्द्रियानुभवों या सचेतन प्रतिक्रियाओं के रूपमें नहीं किन्तु इन वस्तुओंकी तरल अवस्थाओंके रूपमें रहती हैं। परन्त, इसके अतिरिक्त वह सब भी जो सचेतन रूपसे अनुभव किया जाता है अवचेतनामें ही पैठ जाता है, ठीक ठीक यदापि हुवी हुई स्मृतिके तौरपर नहीं, कि तु घुघले तथापि हठीले सस्कारके

तीरपर, और ये स्वन्नोंके रूपमें, अतीत निचारी, भावों और कियाओं आदिके यांत्रिक पुनरावर्तनके रूपमें और किमी कर्म तथा घटनामें पट पदीकी " समिश्र कियाओं " बादि-आदिके रूपमें किमी भी समय ऊपर टठ आ सकते हैं। क्यों ये सप चीजें आप-ही-आप वारगर हुआ फरती हैं और क्यों कोई भी वस्तु, सिवाय अपने बाहा रूपके वास्तरमें कभी भी परिवर्तित नहीं होती, इनका प्रधान कारण अवचेतना ही है। यही कारण है जिससे छोग कहा करते हैं कि स्वमान नहीं बट्टा जा सकता, और हम जो देखते हैं कि वे ची में जिनके बारेमें हम यह समझते हैं थि। हम सटाके जिये उनने मक हो चुके वे भी जो बारबार वापस आती है उसका फारण भी यही है। यहां ही सत्र कुछ बीजरूपसे तथा मन, प्राण और शरीरके मस्काररूपसे वियमान रहता है---मृत्यु और रोगका यही प्रधान अवटम्ब है और अज्ञान-तत्त्वका यहा धातिम किया (जो देखनेमें अभेद्य माञ्चम पहला है। वे सब चीनें मी जिनसे पूर्ण छुटकारा नहीं मिडा है पर देवड निमहद्वाग

# भौतिक चेतना

दबा दी गयी हैं, यहीं आकर छिप जाती है और उस बीजके रूपमें पद्दी रहती हैं जो किसी भी समय अकुरित अथवा प्रस्कृटित होनेके छिये तैयार है।

\* \*

हमारे थदर जो विकासात्मक भाव है उसका आधार यह अवचतना है, पर न तो हमारी समप्र
ग्रुप्त प्रकृति ही इसमें आ जाती है और न हम जो कुठ हैं उसका यह समप्र आदि कारण हा है। किन्तु चीजें इस अवचेतनासे ऊपर उठ सकती हैं और सचेतन भागोंमें आकर आकृतिको प्राप्त हो सकती हैं तथा हमारे प्राण और शरीरको जो मामूडी स्वत स्कृतिया, गतिया, अम्यास और चरित्रगठन है, बहुत करके उनका स्रोत यही होता है।

हम जो कर्म करते हैं उनके तीन गुढ़ जन्म-स्थान हैं—अतिचेतना, जन्तस्तलकी चेतना और अथचेतना, फिन्तु इनमेंसे किसीपर भी हमारा नियत्रण नहीं है बर्फित इन्हें हम जानतेतक नहीं हैं। जिसे हम

जानते हैं यह हमारी जयरी तटकी सत्ता है जो केउट उपकरणके तीरपर काम आनेवाटी एक व्यवस्था है। इन सबका जनस्थान साधारण प्रदृति है अर्थात् यह विश्व प्रकृति है जो अपने-आपको प्रत्येक व्यक्तिके अदर जिस तिसके पृथक् व्यक्तित्वमें परिणत करती है। क्योंकि यह साधारण प्रकृति ही गतियों, व्यक्तित्व, चरित्र, वृत्ति, स्वमाव और प्रवृत्तिक विशिष्ट प्रकारके अम्यासोंको हमारे भदर रगती है और इमीको, चोर वह इस जाममें बना हो या इस जन्मते पहले, हम लेग "हम " शम्दसे पुकारते हैं । इसका एक बहुत पदा माग हमारे उपरी गुलके शारा सचैतन मार्गोम, अन्यासगत गतियोंने रहता और कामर्ने आता है, पर इससे भी कहीं अधिक बड़ा भाग यह है जो अन्य तीन सञ्चात भागोंमें जो इम उपरी सरके या तो नाचे हैं या पीठे, छिपा रहता है।

परन्तु उत्पर्ध तल्पर जो बुळ मी इमारी अवस्था है यह बरावर सामारण प्रष्टविकी उन स्टर्सिन आदोलिन, परिवर्सित, परिपर्धित या पुत्र पुत्र पार्टित होती स्ट्रांसिट जो या सो प्रायद्य स्टर्सिया दिस

अप्रत्यक्ष रूपमें दूसरोंके द्वारा मित्र मित्र परिस्थितियों-के द्वारा और नाना प्रकारके जरियों या मार्गोंके द्वारा हममें आती हैं। इन छहरोंका कुछ प्रवाह तो सीधा सचेतन भागोंमें चला जाता है और वहां कार्य करता है, किन्तु हमारा मन इसके स्रोतको जाननेकी परवाह नहीं करता, इसको अपने अधिकारमें छे देता है और इस सबको अपना ही समझने *खग*ता है। इसका कुछ भश ग्रुप्त रूपसे अवचेतनामें चला आता है या उसमें पैठ जाता है और चेतनाके ऊपरी तलपर कमी भी उठ आनेके लिये उपयुक्त फालकी प्रतीक्षा करता है **, इसका एक बहुत बडा** भाग अन्तस्तलकी चेतनामें चला जाता है और वह किसी भी समय वाहर आ सकता है--अधवा यदि वह बाहर न मी आवे तो वहींपर अन्यवहत सामग्रीकी तरह पदा रहता है। इसका कुछ माग भार पार हो। जाता है और यह या तो स्याग दिया जाता, वापस या बाहर फेंक दिया जाता या विश्व-समुद्रमें गिरा दिया जाता है । हमारा स्वभाव, जो शक्तिया हमें दी गयी हैं उनकी एक

सतत कियामात्र है जिसमेंसे (बल्कि जिसके एक छोटे मागमेंसे) हम अपनी इच्छा या शक्तिके अनुसार कुछ रचना करते हैं। हम जो कुछ रचते हैं, बह ऐसा माञ्चम पहुता है मानो सदाके टिये स्पिर और रचनाबद्ध हो गया, किन्तु वास्तवमें वह सब शक्तियोंका एक खेल है, एक प्रवाह मान है, न कुछ रियर टै न दृढ , यह जो आकार या स्थिरता है यह तो एक ही प्रकारके कपनों और आकृतियोंके उगातार दोहराये जाने और प्रतिक्षण हो रहे पुनरावर्तको कारण दिखायी देते हैं। यहा कारण है कि विवेजानन्दर्का उक्ति और होर्सके वाक्योंके होते हुए भी तथा अवचेताको अनुदार प्रतिगेधके रहते हुए भी हम लोगोंके स्वमावका परिपर्ता हो गकता है. पर यह एक कठिन काम है, कारण प्रशतिका सम्मादी दग यही है अर्थात् इन प्रकार हर्ल्युक दोरराते जाना और सतन पुनरावर्तन बरते रहना ।

सब रहा हम दोगोंकी प्रश्तिकी दन नीजोंके सबधमें जिन्हें हम स्वाग कर फेंक सो दते हैं पर ये किर सापम का जाती हैं, सो यह इस बास्तर

निर्भर करता है कि तुम इनको कहा फेंकते हो। इसके बारेमें बहुधा एक प्रकारकी प्रक्रिया चलती है । मन अपनी मानसिक रचनाओंका त्याग करता है. प्राण अपने प्राणावेगोंका, शरीर अपनी आदतोंका--ये चीजें साधारणतया विश्वप्रकृतिके तत्तत क्षेत्रोंमें **यापस चली जाती हैं।** जब ऐसा होता है, तव पहले तो ये सब उस पारिपार्श्विक चेतनामें ठहरती हैं जिसको हम साथ लिये फिरते हैं तथा जिसके द्वारा हम बाह्य प्रकृतिसे आदान प्रदान करते हैं. और बहुधा ये बहासे लगातार वापस लौट आया करती हैं—यह तबतक होता रहता है जबतक इनका इस प्रकार पूर्ण रूपसे त्याग नहीं कर दिया जाता अथवा यों कहें कि इन्हें इतनी अधिक दूर नहीं फेंक दिया जाता कि ये फिर कभी हमपर छीटकर न आ सर्वे । किन्त विचारशील और सकल्पशील मनके किसी चीजका त्याग कर देनेपर भी जब प्राण उसको प्रबछतासे पोपण देता रहता है, तब यह अवश्य ही मनको तो छोड देती है किन्त प्राणमें जाकर पैठ जाती है और वहा गर्जन-तर्जन करती है तथा पन ऊपर उठ आने और

मापर फिर अविकार जमाने और हमारी मानसिक र्याष्ट्रतिको बाष्य करने अथवा उसपर करना कर हेनेका यान फरती रहती है। जब उघलर प्राण भी अधात् हृदय अथवा सृहत्तर प्राणशक्ति भी इसकी स्वाग देती है तर बहासे यह नीचे उत्तर आती है और निम्नतर प्राणमें आश्रय प्रहण करती है, उस निग्नतर प्राणमें जिसकी छोटी छोटा मामूली गतियाँसे रमारा यह नित्यका क्षुद्र जीवन बनता है। जब रिम्नतर प्राण भी इसका त्याग कर देता है तब यह मीतिक चेतनामें पुस जाता है और जडताके अयप यत्रवत प्रनरापतित होते रहनेक रूपमें यहां मनी रत्नेकी चेष्टा फार्ती है । बहारी भी त्याम दिये जानेगर, यह अयचेतामि चरी जाती है और स्यन्तरें, निष्किपनाकी अवन्यामें, अचात समीगुणी न्द्रामि लागप्रकट होती है। अनेतना अशनगा न्धीम आयद स्थात है।

अब उन एरराचे कोरें। जो साधारण प्रश्तिमें या-बार आती हैं, सो पहाकी दीन शक्तियों ती यर स्थामाथिक प्रश्ति है कि में यम बरती हैं कि -यक्ति विशेपमें अपनी कियाको सदा बनाये रखें. चनकी जुटाई हुई चार्जोंको जो विगाइ दिया गया है उनको फिरसे बना दें, इसलिये जब ये देखती हैं कि उनके प्रभावको अम्बीकार किया जा रहा है तो ये लहरें बहुआ एक परिवर्द्धित शक्तिके साथ यहातक कि विस्मयजनक प्रचडताके साथ गएस आती हैं। किन्तु यदि एक बार पारिपार्थिक चेतना शह की जा चकी है तो ये अधिक देरतक नहीं ठहर सकतीं-हा, यदि "विरोधी शाक्तिया" हस्तक्षेप करें तो एक दूसरी बात है । यह होनेपर भी इनका आक्रमण अवस्य ही हो सकता है, किन्त यदि माप्रकने अन्तरात्मामें अपनी स्थिति **द**ढ कर ही है तो ये केवल आक्रमण भर करेंगी और खीट जायगी 1

यह ठीक है कि हमारे व्यक्तित्वका अधिकाश भाग या यों कहें कि विश्वप्रकृतिके प्रति प्रतिक्रिया करनेकी हमारी प्रशृतियों और झुकार्योका बहुतसा भाग हम पूर्वव मांसे छाते हैं। बशकमानुगत नार्तोका प्रमूछ प्रभाग केन वाह्य सत्ताप्र पडता है,

इमके अतिरिक्त बहापर भी बहाकमानुगा वारोंका सभी प्रभान स्वीकार नहीं क्यिंग जाता, जो वार्ते हमारे डम भाषी जीवाके माथ मेंत्र गाती हैं अथवा कग-से-कम उसमें बाधा पद्धवानेवार्टा नहीं होती, केन्ट्र वे ही स्वीकार की जाती है।

.

अवरेता। अभ्यासों और म्मृतियोंका घर है और यह पुरानी निमद्र की हुई प्रतितियाओं और प्रतिवियों तथा मन, प्राण या शरीरसक्या प्रायुसरोंका छमातार, अथवा जब भी यह कर सफे साहि, युहराया करती है। इस अप्येत प्रको अपनी मस्त्रोके उपतर भागोंके ऐसे आमददारा, ओ उन्ने भी अपिक लगातार रहोबाटा हो, हमें यह सिन्म दना होगा कि यह पुरानी आदों को छोड़ दे और प्रशेन स्था माय अभ्यातोंको ब्रहण करने छम् जाय।

## भौतिक चेतना

तुम इस बातको अनुभव नहीं करते हो कि साधारण प्राकृतिक सत्ताका कितना वडा भाग भौतिक अपचेतनामें रहता है। यही स्थान है जहा मन और प्राणकी अम्यासगत गतिया जमा रहती हैं और यहींसे ये जागत मनमें आ जाती हैं। ऊपरकी चेतनामेंसे निकाल बाहर किये जानेपर ये इसी "पणिओंकी गुफामें " आश्रय छेती हैं 🎼 चुकि अब इन्हें जागृत अवस्थाम तो स्वन्छदताप्रविक बाहर नहीं निकलने दिया जाता इसलिये ये निदानस्थामें स्वप्नके रूपमें आती हैं। जब ये अवचेतनामेंसे मी दर कर दी जाती हैं. इन छिपे हुए स्तरोंको प्रकाशित करके इनके बीजतकका भी नाश कर दिया जाता है तभी ये सदाके छिये चळी जाती हैं। जैसे-जैसे तुम्हारी चेतना अदरकी ओर गहराईमें उतरती जायगी भीर तुम्हारे इन आयेष्टित हीनतर भागोंमें उचतर ज्योति उत्तरकर आती जायगी वैसे वैसे ये बात जो अन इस रूपमें वार-बार होती है वे लोप हो जायगी ।

- 1961

निस्स देह, यह सभव है कि शक्तियोंको नीचेसे उपर पीचा जा सके। यह हो सकता है कि तुम्हारे आकर्षण करनेपर जो शक्तियां ऊपरको उटती हैं वे नीचम छिपी हुई दिव्य शक्तियों ही हों और यदि ऐसा है तो यह जो गति उपरकी ओर होती है वह ऊपरमें जो दिव्य शक्ति है उसकी गति श्रीर प्रयत्नको पूरा करती है, विशेषत उस शक्तिकी इस बातमें सहायता करती है कि वह शरीरमें एतर आये | अथवा यह भी हो सबता है कि ये अधानकी दाक्तियां हों जो नीचे रहती हैं और प्रयान होनेपर कपर भा जाती हैं और यदि ऐसा है तो इस प्रकारने आर्क्यणका यह फल होगा कि या वो इसमें रामस ग्रा जायमा या बेचेनी पैदा हो। जायमी---फभी-फर्मा सो बहुत अधिक मार्जामें जहना आ घरेली है अध्या भवरर उथ्र पुष्ठ या वेपीनी हैं। जाती है।

निम्तर प्राणका स्तर भागत अधरास्मय सार है और इनकी पूर्व तरद स्मेटकर उसी अवस्थामें टाम उठाया जा नकता है ज्या कि इसके उत्पर्द रण ज्योति और ज्ञानके प्रवाहंके ख्यि पूरी तरहसे खोछ दिये जा चुके हों। जगरके स्तरोंको इस प्रकारसे तैयार किये बिना और ज्ञानको प्राप्त किये बिना हों जो निम्नतर प्राणपर पूरा च्यान च्या देता है वह बहुतसी उल्झनोंमें पड जा सकता है। इस बातका यह कर्ष नहीं है कि इस स्तरकी अनुभूतिया उपर्युक्त तैयारी होनेक पहले यहातक कि साधनाकी प्रारमिक अवस्थामें कभी होगी ही नहीं, ये अनुभूतिया तो आप से-आप भी होती हैं, कि तु उन्हें अत्यधिक महस्त्व नहीं देना चाहिये।

茶 春

एक थोग शकि है जो आन्तरिक शरीरमें कुडलीक़्त अथवा ग्रुप्त अवस्थामें पदी है, कियाशील महीं है । जब कोई योग करता है तब यह कुडलिनी शक्ति अपनेको अकुडलित करती है और भागवत चैतन्य और भागवत शक्ति जो ऊपर प्रतीक्षा कर रहे हैं उनसे मिठनेके लिये ऊपरकी और

उटती है। जब यह होता है, जब जागृत हूर यह योग-द्राणि उत्पर उटती है, तब प्राप्त एका अनुमय होता है कि मानो फोर्ड मर्प अपनेको अपुद्रित वरता हुआ कीभा खदा हो रहा है और अपनेको अधिया थिक उत्पर उटा रहा है। उन यह योग हाति उत्पर पहुचकर सामयन चतन्यने किए जाती है तब सामयन चैतायना हाति हारीगों अभिक सुमम्प्राने उत्पर आ सकती है और यह अनुभव किया जा सहना है कि यहां यह हाकि प्रज्येवना परिर्शन पर रही है।

तुरहें जो या अनुगब हुआ कि तुरहारा दारीर श्रीर तुरहारी आर्थि उपस्थी सोर रिपर्ध जा रही है, यर उसी गतिका एक जम है। या दारीरकी जांतरिक चेतना और दारीरबी आंतरिक सूरन दृष्टि है जो उपस्थी ओर देख रही है और उपर उठ रही है सथा उपरमें जो सामग्रा चेतना और मागवन दृष्टि हैं उपसे विज्नेकी घेटा यर रही है।

## भौतिक चेतना

यदि तुम अपनी प्रकृतिके निम्नतर मार्गो या कक्षाओं में उत्तरते हो तो तुमको इस बातके लिये नायधान रहना चाहिये कि चेतनाके वे उच्चतर प्रदेश जो नवनीयन प्राप्त कर चुके हैं उनसे तुम जीवित-जागृत सबय बनाये रख सको और इनके द्वारा ज्योति और द्वार्द्धको नीचिक उन क्षेत्रोमें उतारकर ला मको जहा समीतक नजीवन नहीं प्राप्त हुआ है । यदि साधक उपर्युक्त जागककता नहीं रखेगा तो वह निम्न कोटिके स्तराँकी इन नवजीवनरहित गतियों में इब जायगा और अपनेको अज्ञानान्धकार और कप्टमें पायगा।

सबसे निरापद मार्ग यह है कि चेतनाके उच्चतर मार्गोमें ही रहा जाय और वहींसे निम्नतर भागींपर एक दवाब डाळा जाय जिससे उनका परिवर्तन हो सके । यह इस तरहंसे किया जा सकता है और इसे करनेके छिथे तुम्हें केवळ इसकी द्यक्तिको प्राप्त कर रेने और उसका अम्यास करनेकी आवश्यकता है। यदि तुम ऐसा करनेकी शक्ति प्राप्त करें छो तो तुम्हारी अगति बहुत महज,सरल और कम दु-खदायी हो जम्यगी।

तुमने जो मनोविश्लेषणका अम्यास किया वह मूछ की, इसने कम-से-कम इस समयके छिये तो पविज्ञी करणकी कियाको अधिक जाटेख बना दिया, सुगम नहीं। फायेड (Freud) का मनोविश्तेपण एक ऐसा अभ्यास है जिसका योगके साथ, किसी भी हाल्तमें समय नहीं जोडना चाहिये । इस मनो-विश्ठेपणमें यह किया जाता है कि किसी ऐसे भागको जो अत्यत अधकारमय है, अत्यत म्वतरनाक है, जो प्रक्रतिका अत्यत अस्यस्य भाग है, जो निम्नप्राणका अवचेतन स्तर है, उसको पकड़कर उसके कुछ अत्यत निगड़े हुए रत्योंको अलग कर लिया जाता है और उस मागको तथा उनके उन ख्पेंको उनका जो प्रकृतिमें सच्चा स्थान है, उससे कही अधिक महत्व दे दिया जाता है। आधुनिक मनेविज्ञान एक ऐसा सायस है जो अभी शेशवायस्थामें है अत' उत्तावळा, भानुमानिक और असस्कृत है। जैसा कि अप रीशवायस्थाके सायसींमें होता है वैसा ही यहां भी मानवी मनकी सार्वित्रक आदत-विसका काम है एक आंशिक अथना एकदेशीय सत्मको टेकर उसे

अनुचित रूपसे सार्वदेशिक बना देना और फिर प्रकृतिके सपूर्ण क्षेत्रोंकी अपनी इसी सकुचित भाषामें ज्याख्या फरनेकी चेष्टा करना—विष्टव मचा रही है। इसके अतिरिक्त निगृहीत काम-वासनासवधी सिमश्र क्रियाओंके महत्त्वको इतना अधिक अतिरजित कर देना एक खतरनाक असत्य है और ऐसा करनेसे एक गदा प्रभाय उत्पन्न हो मकता है और यह हो नकता है कि मन और प्राण पहलेकी अपेक्षा भी अधिक अपवित्र बननेको प्रवृत्त हों, न कि कम।

यह सत्य है िक मनुष्यके अदर जो अतस्तलकी चंतना है यही उसकी प्रकृतिका सबसे बड़ा भाग है और इसके अदर ही उन अदृश्य क्रियाशिक्तयोंका रहस्य क्रियाशिक्तयोंका रहस्य क्रियाशिक्तयोंका रहस्य क्रियाशिक्तयों का सकती है। किन्तु निम्नतर प्राणकी अविवेतना—और ऐसा माष्ट्रम होता है कि जो क्रुळ है वह यही है जिसे फायडका यह मनेविश्लेषण जानता है, बिल्क वह इसके भी केवल योड़ेसे स्वल्य प्रकाशित अशोंको ही जानता है—जो प्रमुख अन्तरतलकी चेतनाके एक मर्यादित और अस्यत

ट्युतर मागके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। हमारी यह अन्तस्तलकी चेतना हमारे समप्र ऊपरी तलके व्यक्तित्वके पीठे रहती है और इस व्यक्तित्वका भरण करती है, इस अन्तस्तटकी चेतनामें ऊपरी तलके मनके पीछे एक वृहत्तर और अधिक कार्यक्षम मन है, ऊपरी तड़के प्राणके पीछे एक बृहत्तर और सनिक शक्तिशाली प्राण है, ऊपरी तलकी शारीरिक सत्ताके पीछे एक सुक्ष्मतर और अधिक स्वतंत्र भौतिक चेतना है। और फिर यह अन्तस्तलकी चेतना जपरकी ओर, इस मन, प्राण और शरीरके जपर उचनर अतिचेतनाकी ओर खुलती है जैसे कि यह नीचेकी ओर निम्नतर अववेतनाके क्षेत्रोंकी ओर खुटता है। यदि कोई चाहता है कि वह अपनी प्रहातेको शुद्ध और म्पान्तरित कर छेता उसे इन्हीं उच्चतर क्षेत्रोंकी शक्तिक प्रति अपने आपको खोछना होगा, उन क्षेत्रोंमें ऊपर उठना होगा और उनकी शक्ति द्वारा अन्तस्तटकी चेतना और ऊपरी तटकी सचा इन दोर्नोका परिवर्तन करना होगा। और यह कार्प मी रगवधानीके साथ करना होगा, अपरिपक्व अवस्थामें

या उतावलीके साथ नहीं, बल्कि एक उच्चतर परिचा-**छनका अनुसरण करते हुए और सदा उचित भावमें** रहते हुए, नहीं तो हो सकता है कि जिस शक्तिको नीचे उताग जायगा वह इतनी प्रवल हो कि उसको प्रकृतिका यह अधकारमय और कमजोर ढांचा सहन न कर सके। किन्तु निम्नतर अवचेतनाके उद्घाटनसे प्रारम करना, जिसमें यह खतरा रहता है कि उसमें जो कुछ गदला या अधेरा है वह सब ऊपर उठ आवे, बढ़ी मारी भूळ है, यह तो अपना रास्ता छोड़कर विपत्तिको निम्प्रण देने जाना है। पहले उसे उचतर प्राण और मनको बङ्वान और दृढ बना छेना चाहिये. उनमे उर्घ्वेसे ज्योति और शान्तिको छाकर भर देना चाहिये, ऐसा हो जानेके बाद वह अवचेतनाको अधिक सुरक्षिततापूर्वक तथा द्वत और सफल परिव-र्तनकी समावनापूर्वक खोछ सकता है, यहातक कि वह उसमें गोता भी लगा सकता है।

िकन्हीं बार्तोसे उनका अनुभव छे नेनेके द्वारा बुटकारा पानेकी पद्धति भी खतरेसे खाळी नहीं, कारण इस रास्तेपर चटनेसे ऐसा होता है कि साधक

उनसे छुटकारा प्राप्त करनेकी जगह उनमें सुगमतासे फस जा सकता है। दो प्रमिद्ध मनोविशानिक प्रेरफ-भाव हैं जो इस पद्धतिका पोपण करते हैं। एक प्रेरक भाव यह है कि विषयका इस प्रयोजनेस भोग किया जाय कि उसे थकाकर नष्ट किया जा सके. परन्त यह किन्हीं विशेष अगस्याओं में हा उचित कहा जा सकता है, निशेषत त्तन जब कि किसी स्वामायिक प्रदृत्तिका साधकपर इतना प्रवल अधिकार जम चुका हो या उसमें उस प्रशृत्तिके प्रति इतना प्रप्रत आकर्षण होता हो कि विचारके द्वारा अथवा विपयको त्याग देने तथा उसके स्थानपर सत्य गतिको स्थापित करनेकी प्रिक्तियाद्वारा उससे पिण्ड न खुदाया जा सकता हो और यह जब बद्धत स्थाना होता है सब तो फर्मा क्रमी सापकको यहातक करना पडमा है कि यह साथारण जीवनकी साधारण कियाओंकी ओर ही पन औट जाय. और अपने न**ीन मन और राक**र्यका इन कियाओंके पाठे रखते हुए इस सामारण जीवनका मत्य अनुभव प्राप्त कर के और ऐसा करनेके बाद जब -यह बाधा दूर हो जाय अथना दूर होतेकी तैयारीपर

पहुच जाय तब पुन आध्यातिक जीनमें प्रतेश करें । किन्तु जान बूझकर विपर्योमें पढ़नेका यह त्तरीका सदा स्वतरनाक है, यद्यपि कमी-कमी ऐसा करना अपरिहाय हो जाता है । यह तभी सफल होता है जब कि साधककी सत्तामें आत्म साक्षात्कार-की अवस्थातक पहुचनेके लिये उत्कट सकल्प होता है, कारण उस अयस्थाम यह विपयसनन उसमें इन विपर्योक्ते प्रति एक तीव असतोप और प्रतिक्रिया अर्थात् वैराग्यको उत्पन्न कर देता है, और तब सिद्धि प्राप्त कर लेनका उसका जो सकल्प है उसे प्रकृतिके प्रतिरोधी मार्गोमें भी उतारा जा सकता है।

असुमन छे छेनेका जो दूमरा प्रेरक मान होता है वह सर्वसाधारणके अधिक उपयोगमें आनेवाला होता है । साधकको जब किसी वस्तुको अपनी सत्तामेंसे निमाल बाहर करना है तब यह आवश्यक है कि यह पहले उस वस्तुको जान छे, उसकी क्रियाका स्पष्ट आतरिक अनुभव प्राप्त कर छे तथा प्रकृतिकी कार्य प्रणालींमें उस वस्तुको जो ठीक वास्तिविक स्थान है उसका पता छगा छे। इसके वाद, यदि वह यह उसका पता छगा छ। इसके वाद, यदि वह यह

देखता है कि यह सर्वथा मिथ्या गति है तो यह उसे दर करनेके लिये और यदि वह यह देखता है कि वह एक उचतर और सत्य गतिका ही विक्रन रूपमात्र है तो उसको रूपांतरित करनेके छिपे उसपर कार्य कर सकता है । इसीको या इससे मिलती-जुलती चीजको ही मनोविश्लेषण-पद्धतिने अपने प्रारमिक और अपर्याप्त ज्ञानके द्वारा अपरिष्ठत और अनुचित रीतिसे सपन्न करनेकी चेटा की है । निम्नतर गतियोंको, उनका ज्ञान प्राप्त करने और उनसे व्यवहार करनेके छिपे, चेतनाके पूर्ण प्रकाशमें कपर हठा छै जानेकी किया अपरिहार्य है , कारण इसके बिना पूर्ण परिवर्तन हो ही नहीं नकता। किन्तु यह ठीक तरहसे तभी सफल हो सकता है जब कि निम्न प्रवृत्तिकी उम शक्तिपर जो परिवर्तित थिये जानेके छिये ऊपर टठायी गयी है. उसपर कमी-न-कमी. जस्दी या टेरमें, विजय प्राप्त फर छेनेके निमित्त ट्यतर ज्योति और शक्ति पर्याप्त रूपसे साम कर रही हों। बहुतसे छोग अनुमय छेनेका बहाना करके न केवल विरोधी गतिको ही उपर उठाते हैं, बन्कि उस

गतिका त्याग करनेके बदले उसे स्वीकृति देकर उसकी सहायता करते हैं, उसे जारी रखने या वारवार करते रहनेके छिये एक दछीछ खोज छेते हैं और इस प्रकार उससे खेळ करते रहते, उसका जो पुनरावर्तन होता है उसे प्रश्नय देते रहते और उसे पालते रहते हैं . बादमें जर ने उससे पिंड खड़ाना चाहते हैं, तब उनपर उसका इतना अधिकार जम चुका होता है कि वे देखते हैं कि अब वे उसके पजे में फस गये हैं और विवश हो चुके हैं और केवल एक भयानक सर्घर्प या भगवत्क्रपाका हस्तक्षेप ही उन्हें इससे मुक्त कर सकता है। प्राणकी एक प्रकारकी ऐंठन या विकारके कारण कुछ छोग ऐसा करते हैं, दूसरे केनल अज्ञानके वश होकर करते हैं किन्तु जैसा साधारण जीवनमें है वैसा ही योगमें भी प्रकृति अज्ञानको साधकके बचावके टिये कोई सतोपजनक प्रमाण नहीं मानती । वैसे तो प्रकृतिके सभी अज्ञानमय भागोंके साथ अनुचित व्यवहार करनेमें यह रातरा छगा ही हुआ है, किन्त निम्न प्राणकी अवचेतना और उसकी गतियोंसे बढकर अधिक अज्ञानमय, अधिक खतरनाक, अधिक कुतर्की

और पुनरार्त्तन करनेके लिये अधिक हठी प्रकृतिका र्आर कोई भाग नहीं है | अत इस भागको अपक्यावस्थामें ही या अनुचित रीतिसे अनुभव छेनेके लिये ऊपर उठाकर हे जानेका अर्थ होता है संचेतन भागोंको भी उसकी अधकारमय और गदी सामग्रीमें मिलाकर लिस करने और इस प्रकार समग्र प्राण यहांतक कि मनोमय प्रकृतिको भी विपाक्त करनेकी जोखिम उठाना । इसछिये सदा ही माधकको यह चाहिये कि वह भावात्मक अनुमृति-द्वारा प्रारम करे न कि अमावात्मकद्वारा, अर्धात पहले वह दिव्य प्रकृतिकी किमी वस्तु, शान्ति, ज्योति, सगता, शुद्धि, दिन्य बल्को अपनी सचेतन सत्ताके उन भागोंमें जिनका परिनर्तन करना है. उतार छाने कीर जन यह कार्य पर्यात मात्रामें हो जाय और यहा एक दृढ भागात्मक नींनकी स्थापना हो जाय, सभी यह निरापद होता है कि टन छिपे हुए अथनेतनाके विरोधी तत्त्रोंकी इम प्रयोजनके हिये ऊपर उठापा जाय जिसमें दिव्य शान्ति, ज्योति, शक्ति और शानके वटन द्वारा टनका विनास और निसकरण किया ना

सके। ऐसा होनेपर भी इस निम्मतर सामग्रीका योष्ट अश आप-से-आप ऊपर उठता रहेगा और इन विन्मोंसे त्राण पानेके ठिये जितना आवश्यक है उतना अनुभव तुम्हें देता रहेगा, किन्तु अतर यही होगा कि उस समय इनके साथ व्यवहार करनेमें तुम्हें चहुत ही कम खतरा रहेगा और यह कार्य तुम एक उच्चतर आतर परिचालनकी अभीनतामें रहते हुए कर सकोगे।

\* \*

इन मनोविश्ठेनणवादियोंकी बातोंपर जरा भी
गभीरतापूर्वक घ्यान देना मेरे छिये उस समय काठन
हो जाता है जन मैं देखता हु कि ये छोग आध्यास्मिक
अनुभूतिको अपनी टार्चकी झिछमिछाती हुई रोशनीस
परीक्षा करनेकी चेष्टा करते हैं—िकर भी शायद
इनपर विचार करना चाहिये, कारण अर्द्ध झान एक
शक्तिशाछी चीज होती है जो वास्तविक सत्यको सामने
अपने टेनेमें एक महान् बाधा वन सकती है।

[ 388 ]

यह नवीन मनोविज्ञान मुझे तो बहुत कुछ ऐसा दिखायी देता है जैसे कि बाटक यथोचित रूपमे वर्णमाटा भी नहीं, किन्तु उसके किसी सक्षिप्त रूपको याद कर रहे हों और अन्वेतना तथा रहस्यमय, गुप्त और अति-अहफाररूपी अपने कनवना घ को मिला मिलाकर रखनेमें मान हो रहे हों और यह समझ रहे हों कि उनकी यह पहली किनाब, जो एक धुवला-सा आरम रै ( पे-इ पेद, वि ली बिली)-यही वास्तविक ज्ञानका प्राण है। य लोग नीचेकी ओरसे ऊपरको देखते हैं और निम्नतर अधकारके द्वारा उच्चतर प्रकाशकी व्याटया किया करते है , कि तु इन चीजोंका मूल ऊपर है नीचे नहीं " उपरि बुष्न एपाम् । ' यसुओंका वास्तविक मूछ अतिचेतना है न कि अरचेतना। कमण्या अर्थ उस कीचडके, जिसके अदरसे यह यहाँ इस मूमिपर पैदा होता है, फिन्हीं ग्रुप्त सखाँका विश्लेपण करके नहीं जाना जा सकता , उसका रहस्य तो कमलके उस गुडोकस्य आदर्श नमूर्गेमें मिलेगा जा यहाँक प्रकाशमें सदा सर्वदा विता रहता है। उनके अतिरिक्त इन मनोविश्यपात्रादियोंका स्वनिमित्र क्षेत्र

भी क्षुद्र, अभकारमय और मर्यादित है, किसी चीजके अशको जाननेके छिये पहले तुन्हें उस चीजको समप्रताका ज्ञान होना आवश्यक है, इसी प्रकार निम्न-समको यथार्थ रूपसे जाननेके छिये पहले उत्ततमको जानना होगा। यही शुम आशा है एक बृहत्तर मनोविश्वानके उदय होनेकी जो उदित होनेके लिये अपने कालकी प्रतीक्षा कर रहा है जिसके समक्ष यह इस प्रकारका अधेरेमें टटोल्से किसना समात हो जायगा और इसका अस्तित्व ही नहीं रह जायगा।

· 4<

चृकि निदाका आधार अवचेतना है, इसिंट्ये
यह प्राय चेतनाको निम्नतर स्तरमें गिरा देती है,
यदि यह सचेतन निद्रा न हो जाय । अत इसका
स्थायी इंडाज यही है कि इसे अधिकाधिक सचेतन
किया जाय, किन्तु जनतम यह नहीं हो जाता
त्यवक भी साथकको जब वह जागे तब सदा इस
अधोगमनकी प्रश्तिके विरुद्ध-प्रतिक्रिया करते रहना

यह नवीन मनोविज्ञा मुझे तो बहुत कुछ ऐसा दिखायी देता है जैसे कि बाटक यथोचित रूपसे वर्णमाला भी नहीं, किन्तु उसके किसी सक्षिप्त रूपको याद कर रहे हों और अन्वेतना सया रहस्यमय, गुप्त और अति-अहकाररूपी अपने क-ख-ग घ को मिटा-मिलाकर रखनेमें मन्न हो रहे हो और यह समझ रहे हों कि उनकी यह पहली किताय, जो एक घुवळा-सा आरम है (पे-इ पेड, नि छी बिछी)-यही वास्तविक शानका प्राण है। ये लोग नीचेकी ओरसे ऊपरको देखते हैं और निम्नतर अधकारके द्वारा उच्चतर प्रकाशकी व्याख्या किया करते हैं , किन्तु इन चीजोंका मूछ ऊपर है नीचे नहीं " उपरि बुध्न एपाम् ।" यसुर्गोका बास्तविक मूल भतिचेतना है न कि अवचेतना। फमलका अर्थ तम कीचढके, जिसके अदरसे वह यहाँ इस मूमिपर पैदा होता है, किन्हीं ग्रस खरगेंका विश्वेषण करके नहीं जाना जा सफता, उसका रहस्य तो फाएके उस युखेकस्य आदर्श नम्नेमें मिखेगा ले वहांके प्रकाशमें सदा सर्वदा गिला रहता है। इसके अतिरिक्त इन मनोविश्यणपादियोंका स्वनिर्मित क्षेत्र

# मौतिक चेतना

नी क्षुद्र, अधकारमय और मर्यादित है, किसी चीजके अशको जाननेके छिये पहछे तुम्हें उस चीजकी समप्रताका ज्ञान होना आवश्यक है, इसी प्रकार निम्नत्मको यथार्थ रूपसे जाननेके छिये पहछे उचतमको जानना होगा। यही छुम आशा ६ एक बृहत्तर मनोविश्वानके उदय होनेकी जो उदित होनेके छिये अपने काळकी प्रतीक्षा कर रहा है जिसके समक्ष यह इस प्रकारका अधेरेमें ट्टोळते फिरना समात हो जायगा और इसका अस्तित्व ही नहीं रह जायगा।

¥ 44

चूकि निदाका आधार अवचेतना है, इसिंट्ये
पह प्राय चेतनाको निम्नतर स्तरमें गिरा देती है,
पिंदे यह सचेतन निद्रा न हो जाय । अत इसका
स्थापी इंटाज यही है कि इसे अधिकाधिक सचेतन
किया जाय, किन्तु जन्नतम यह नहीं हो जाता
तवतक मी साधकको जब नह जागे तब सदा इस
अधोगमनकी प्रशृत्तिके विरुद्ध-प्रतिक्रिया करते रहना

यह नवीन मनोविज्ञान मुझे तो बहुत कुछ ऐसा दिगायी देता है जैसे कि बाटक यथोचित रूपसे वर्णमाला भी नहीं, किन्तु उसके किसी सक्षिप्त रूपको याद फर रहे हों और अवचेतना तथा रहस्यमय, ग्रप्त और अति-अहकाररूपी अपने क-ख-ग घ को मिला-मिलाकर श्यनेमें मग्न हो रहे हों और यह समझ रहे हों कि उनकी यह पहली कितान, जो एक धुवला-सा आरम है (पे इ पेड, नि छी बिटी)—यही बास्तनिक शानका प्राण है। ये लोग नीचेकी ओरसे ऊपरकी देराते हैं और निम्नतर अधकारके द्वारा उच्चतर प्रकाशकी व्याल्या किया करते हैं , कि तु इन चीजोंका मूख जपर है नीचे नहीं " उपरि बुप्न एपाम् ।" वस्तुओंका प्रास्तविक मूल अतिचेतना है न कि अवचेतना I कमलका अर्थ इस कीचढ़के, जिसके अदरसे या पही इस मूमिपर पैदा होता है, कि ही ग्राप्त तस्वींना विश्वेपण करके नहीं जाना जा सकता , उसका रहस्य तो कमलके उन मुहोकस्य बादर्श नम्ोमें मिटेगा जो बराके प्रकाशमें सदा सर्वदा रिाटा रहता है। अगरे शारितिक इन मनोविक्षेपणपादियोंका म्यनिर्मित क्षेत्र

# भौतिक चेतना

भी क्षुद्र, अधकारमय और मर्यादित है, फिसी चीजके अदाको जाननेके छिये पहले तुम्हें उस चीजकी समप्रताका ज्ञान होना आवश्यक है, इसी प्रकार निम्न-समको यथार्थ रूपसे जाननेके छिये पहले उत्ततको जानना होगा। यही छुम आशा है एक बृहत्तर मनोविज्ञानके उदय होनेकी जो उदित होनेके लिये अपने कालकी प्रतीक्षा कर रहा है जिसके समक्ष यह इस प्रकारका अधेरेमें ट्रोल्ते फिरना समाप्त हो जायगा और इसका अधितत्व ही नहीं रह जायगा।

4" 40

चृकि निदाका आधार अग्वेतना है, इमिट्टिये यह प्राय चेतनाको निम्मतर स्तरमें गिरा देती है, यदि यह सचेतन निद्रा न हो जाय । अत इसका स्यापी इटाज यही है कि इसे अधिकाधिक सचेतन किया जाय, किन्तु जनतम यह नहीं हो जाता तनतक मी सांप्रकारों जब वह जांगे तब सदा इस अधोगमनकी प्रश्नुतिको विरुद्ध-प्रतिक्रिया करते रहना

तम ऐसे स्थानोंमें जाओ ही नहीं, कारण वर्षका जाना तो सर्वया वट नहीं किया जा सकता, किना तुमको इम बातका यत्न करना चाहिये कि जयतक डन अतिभौतिक प्रकृतिके क्षेत्रीपर तुम्हें पूर्ण प्रमुख प्राप्त न हो तबतक तुम जो वहां जाओ तो पूर्ण सरक्षणके साथ ही जाओ ! यह भी एक फारण है जिसमें तुमको सोनेसे पहुँडे माताका स्मरण कर टेना चाहिये और शक्ति प्रति उमुख हो जाना चाहिये, कारण जितना ही अधिक तुम यह अभ्यात डाल सफोगे और जितना ही इसे सफलतापूर्वक फर नकोगे उतना ही अधिक यह सरक्षण तग्हारे माथ रहेगा ।

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

इन सय स्वप्नोंको ग्रुम निरे स्वन्न ही मत समझो, ये सभी आफरिमक और असम्बद्ध स्वपेस अथपा अवचेतनादारा निर्मिति नहीं द्वप हैं। बहुतसे तो प्राणनय खेक, जहां जीन निदायस्यामें प्रवेश करता है चहांकी अनुभूतियोंके चित्रण या प्रतिच्छायारूप हैं और फुठ स्ट्रम भीतिक स्तरके दृश्य अथवा घटनाएं हैं। महापर जीव प्राय इस प्रकारकी घटनाओंके स्पर्शेमें आता है अथवा ऐसी क्रियाए करता रहता है जो उसके जागृत काल्के जीवनकी घटनाओं और क्रियाओंके मिळती जुलती होती है। इन घटनाओं और क्रियाओंके वे ही परिस्थितियां और मनुष्य होते हैं जो उसके जागृत काल्के जीवनमें थे, यदापि इनके क्रम और आकार प्रकारमें कम या बहुत अधिक अतर रहता है। किन्तु स्वप्नमें अन्य परिस्थितियों और अन्य मनुष्योंसे भी सस्पर्श हो सकता है, जिनसे भीतिक जीवनका परिचय ही न हो या जो भीतिक जगत्ते कुठ भी संबंध न रखते हों।

जागृत दशामें तुम अपनी प्रकृतिके कुछ मर्पादित क्षेत्र और िक्सपासे ही अवगत होते हो। निदाबस्थामें नुम इस क्षेत्रके परे जो चीजें हैं उनकी स्पष्ट रूपसे जानकारी प्राप्त कर सकते हो—जागृत दशाके पीछे रहनेवाड़ी एक बृहत्तर मनोमय या प्राणमय प्रकृति है अथवा एक सूक्ष्म भौतिक या अवचेतन प्रकृति है,

इसी प्रकृतिमें तुम्हारा वह अधिकाश माग रहता है जो तुम्हारे अदर विद्यमान है, परन्त जो जागूर अपस्थामें स्पष्टनया कियाशील नहीं रहता। इन समस्त अञ्चानमय क्षेत्रोंको शुद्ध करना होगा, नहीं तो प्रकृतिका परिवर्तन होना अशक्य हो जायगा । प्राणमय या अवचेतन स्वप्नोंके दबावसे तुम्हें अपने-आपको विचलित नहीं होने देना चाहिये---शारण स्त्रप्नानुभृतिका अधिकाश भाग इन्हीं दोनोंसे बना हुआ होता है--प्रस्तुत् इन बार्तोंमे तथा जिन कियाओंका ये निर्देश करते हैं उनसे छुटकारा पानेके लिये और सचेतन होने तथा मागवत सरवके अतिरिक्त और समस्त चीजोंका त्याग करनेके लिये अभीप्सा वरनी चाहिये ! इस भागवत मस्यको तम जितना ही अधिक प्राप्त करोगे और जागृत अवस्थाने, याकी-की सत्र चीजोंका त्याग करते हुए, इसे ही निरतर भपनाये रह सकोगे, उतनी ही निमकोटिकी यह सब स्यन्न-सामग्री अधिकाधिक शुद्ध होती चर्ना जायगी ।

जिन स्वप्नोंका तुम वर्णन करते हो ये स्पष्ट रूपसे प्रतीकात्मक स्वप्न हैं और प्राणमय स्तरके हैं। ये स्वप्न फिसी भी बातके प्रतीक हो सकते हैं, और — कीडा करती हुई शक्तियोंके, जिन चीजोंको कार्यमें पिरणत किया है या जिनकी अनुभूति प्राप्त की है उनके आधारभूत ढाचे या बुनावटके, वास्तविक या समावित घटनाओंके, आतर या बाह्य प्रकृतिमें असली या सुझावी हुई गतियों या परिवर्तनोंके।

भीरता, स्वप्नमें भय होना जिसका संकेत था, समनत संचेतन मन या उच्चतर प्राणकी कोई वस्तु नहीं। थी किन्तु निम्नप्राण प्रकृतिमें कोई अवचेतनाकी बस्तु थी। यह भाग सदा ही अपनेको तुच्छ और आर्केचन बोन फरता है और इसको यह भय छगा ही रहता है कि वह कहीं महत्तर चेतनाद्वारा निगळ न लिया जाय—यह भय छठ छोगोंको तो प्रथम न्यर्शके होनेपर यहातक होता है जैसे सोई दहछा देनेनाळा जातक या त्रास हो।

\* \*

इस प्रकारके सब स्वप्न बहुत रपष्ट रूपमे पेसी रचनाए हैं जैसी कि जीउको प्राणमय जगत्में प्रायः मिलती हैं और कभी-कभी मनोमय जगतुमें भी। कमी तो ये रचनाए तुम्हारे अपने ही मन या प्राणकी होती हैं, कमी दूसरोंके मनकी होती हैं जो या तो ठीक उसी रूपमें या कुछ परिवर्तनके साथ तुममें चर्छा आती हैं , और कभी ऐसी रचनाए आ जाती हैं जो दूसरे स्तरांकी अमानुपी शक्तियों या सत्ताओं-द्वारा रची हुई होती हैं। ये वातें सप नहीं होती और इस मौतिक जगत्में इनके सबी सानित होनेकी फोई जरूरत भी नहीं, किन्तु किर भी यदि इनकी रचना इसी प्रयोजन और इसी प्रश्तिसे हुई है। तो ये शरीरपर अमर कर सकती है, और यदि इंडें सहमति दी गयी तो ये आतर या बाह्य जीवनमें अपने डरिष्ट परिणामको पूरा कर सकती अथवा अपना माड्य साध सकती हैं—कारण ये स्थन अधिकांशन प्रती• फारमक या आयोजनात्मक होते हैं । इनके साय यरी उपित है कि इनका क्षेत्रछ निरोक्षण किया जाप सथा इनको समझ डिया जाय और यति ये पिरोधी

# भौतिक चेतना

स्रोतसे आये हों तो इनका त्याग कर दिया जाय या इन्हें नष्ट कर दिया जाय ।

एक और प्रकारके स्वप्न होते हैं जो उपर्युक्त रूपके नहीं होते, बल्कि दूसरे स्नरीं, दूसरे लोकोंमें, हमारी अवस्थाओंसे सर्वजा भिन्न अवस्थाओंके अतर्गत जो बातें वस्तुत घटित होती है उनका निदर्शन कराने-वाछे या उनकी प्रतिच्छायारूप होते हैं। और फिर क़ुछ ऐसे स्वप्न होते है जो एकदम प्रतीकारमक होते हैं और कुछ ऐसे जो हमारे अदरकी वर्तमान गतियों और प्रमुचियोंका दिग्दर्शन कराते हैं, इन गतियों और प्रवृत्तिर्योको हमारा जागृत मन चाहे जानता हो या नहीं, अथवा ये स्वप्त हमारी पुरानी स्पृतियोंको अपने उपयोगमें छाते हैं या अवचेतनाकी चीजोंका, वे चाहे निष्किय रूपसे पडी हों या अभीतक कार्यशील हों, कपर उठाकर के आते है । इम अवचेतनामें उन यिविध प्रकारकी सामिप्रयोंका समूह है जिन्हें उच चेतनामें उठने नाले साधकको या तो परिवर्तित कर . छेना है या जिनसे छुटकारा ही पा छेना है। स्वप्नोंका अभिप्राय समझ छेना यदि कोई सीख

इस प्रकारके सत्र स्वप्न त्रहुत स्पष्ट रूपसे ऐसी रचनाए हैं जैसी कि जीवको प्राणमय जगतुर्ने प्रायः मिछती हैं और कमी-कभी मनोमय जगतमें भी। कमी तो ये रचनाए तुम्होरे अपने ही मन या प्राणकी होती हैं, कमी दूसरोंके मनकी होती हैं जो या ती ठीक उसी रूपमें या कुछ परिवर्तनके साथ तुगमें चळी आती हैं , और कमी ऐमी रचनाए आ जाती हैं जो दूसरे स्तरेंग्की अमानुपी शक्तियों या सत्ताओं द्वारा रची हुई होती हैं। ये नातें मत्य नहीं होतीं भीर इस मौतिक जगत्में इनके सबी सावित होनेकी कोई जरूरत मी नहीं, किन्तु फिर भी यदि इनकी रचना इसी प्रयोजन और इसी प्रवृत्तिसे हुई हो। तो ये शरीरपर असर कर सकती हैं, और यदि इन्हें सहगति दी गयी तो ये आतर या बाह्य जीउनमें अपने संदिष्ट परिणामको पूरा कर सकती अधना अपना मालय साध सकती हैं-कारण ये स्वप्न अधिकांशत प्रती-कात्मक या आयोजनात्मक होते हैं । इनके साय यही उचित है कि इनका केवल निरीक्षण किया जाय तथा इनको समन हिया जाय और यदि ये निरोधी

## भौतिक चेतना

स्रोतसे आये हों तो इनका त्याग कर दिया जाय या इन्हें नष्ट कर दिया जाय l

एक और प्रकारके स्वप्न होते हैं जो उपर्युक्त रूपके नहीं होते, विल्क दूसरे स्नरीं, दूसरे छोर्कोमें, हमारी अवस्थाओंसे सर्जधा मित्र अवस्थाओंसे अतर्गत जो वार्ते वस्त्रत घटित होती हैं उनका निदर्शन कराने-वाले या जनकी प्रतिच्छायारूप होते हैं। और फिर कुछ ऐसे स्वप्न होते हैं जो एकदम प्रताकारमक होते हैं और कुछ ऐसे जो हमारे अदरकी वर्तमान मतियों और प्रमृत्तियोंका दिग्दर्शन कराते है, इन गतियों और प्रवृत्तियोंको हमारा जागृत मन चाहे जानता हो या नहीं, अपना ये खप्न हमारी पुरानी स्मृतियोंको अपने उपयोगमें छाते हैं या अन्चेतनाकी चीजोंको. वे चाहे निष्किय रूपसे पटी हों या अभीतक कार्यशील हों. जपर उठाकर छे आते हैं । इस अपचेतनामे उन विविध प्रकारकी सामिशयोंका समृह है जिन्हें उच चेतनामें उठनेवाले साधकको या तो परिवर्तित कर छेना है या जिनसे <u>अ</u>टकारा ही पा छेना है। स्वप्नोंका अभिप्राय समझ छेना यदि कोई सीख

जाय, तो वह इनसे हमारी प्रकृतिको और खन्य प्रकृतिके रहस्योंका बहुत कुछ ज्ञान प्राप्त कर सकता है।

\* \*

रातको जागते रहनेका यन करना ठीक मार्ग नहीं है , आवश्यक निदाका निप्रह करनेसे शरीर तामसिक हो जाता और जागृत कालके सगय जिल एकाप्रताकी आवश्यकता है उसके लिये असमर्थ हो जाता है । उचित मार्ग निदाका निम्नह करना नहीं बॉल्फ डसे रूपातीरत करना है, निशेषत यह सीख ेना है कि निदा छेते हुए मी अधिकाधिक मचेनन कैसे रहा जाय । ऐसा करनेमे निज्ञा चेतनाकी एक आतरिक अवस्थामें परिणत हो जानी है जिस अवस्थामें साधना ठीक उसी प्रकार चाछ रह सकती है जैसी कि जागृत अनम्थामें, और साथ-ही साथ साधक डम योग्य हो जाता है कि चेताके भीतिक स्वरंक अतिरिक्त आय स्तरोंमें भी

मह प्रवेश कर सके और सूचनात्मक तथा उपयोग्य अनुमृतियोंके एक अति विशाल क्षेत्रपर आधिपत्य स्यापित कर सके ।

# . \*

निद्राका काम किसी दूसरी चीजसे नहीं लिया जा सकता, किन्तु इसका परिवर्तन किया जा सकता है, कारण तुम निद्रामें भी सचेतन रह सकते हो । यदि तुम इस प्रकार सचेतन हो सको तो राजि उच्चतर कार्यके लिये उपयोगोंने लायी जा सकती है—वरातें कि शरीरको लावण्यक आराम मिल जाय, कारण निद्राका उदेश्य यह है कि इमसे शरीरको लाराम मिले और प्राण मौतिक शांकिका फिरसे सचार हो । शरीरको लाहार और निद्रा न देना मूल है, जैसा कि कुठ लोग वैराग्यके मान या आंनेशम आकर करना चाहते हैं—ऐसा करनेसे तो भौतिक अवलम्ब ही क्षीण होने लगता है और, यशिप यौगिक या प्राणमय शिक एके हुए या क्षाणताको प्राप्त हुए शरीरको

अवयवोंको दीर्घकालतक कार्यश्चम बनाये हुए रप सकती है, परन्तु एक समय आता है जब कि इस शक्तिका प्राप्त करना इतना सहज नहीं रहता, बल्कि यह मी कहा जा सकता है कि प्राप्त असमय हो जाता है। शरीर अपना कार्य सुचार रूपसे कर सके, इसके ल्यि शरीरको जो दुख्य आवस्यक है वह उसे दिया ही जाना चाहिये। परिमित पर यथेष्ट आहार (विना किसी लोल्ड्यता या कामनाके), यथेष्ट निम्म, किन्तु धोर तामसिक प्रकारकी नहीं, यही निपम होना चाहिये।

**₽** #

जिस निदाका तुमने क्यान किया है जिसमें ज्योतिर्मय निखल-नीरक्ता होती है अथम वह निदा जिसमें दारिएके रोम-रोममें थानंद छा जाता है, ये धावस्थाए स्वष्ट स्ट्यों उत्तम हैं। इसको छोदकर वाकीका जो निद्रा-काल है, जिसका तुम्हें धान नहीं रहता, हो सकता है कि उस समय तुम गमीर निदाके प्रभावमें थे और भौतिक स्तरसे निकलकर मनोमय. प्राणमय या अन्य स्तरोंमें चले गये थे। तम कहते हो कि उस समय तुम अचेत थे, किन्तु यह तो केवल यही हो सकता है कि तुम्हें इस वातका स्मरण नहीं हो कि उस समय क्या क्या हुआ था. कारण उपर्यक्त स्तरोंसे छौटते समय चेतनाका एक तरहका पळटाव होता है, एक प्रकारका अवस्थातर या विपर्यास होता है. उस समय निदावस्थामें जो कुछ मी अनुमय हुआ हो उसमेंसे समवत केवल अतिम अनुभव अथवा वह अनुमव जो कि बहुत ही प्रभावीत्पादक हो उसको छोड़कर वाकीका सब कुछ मौतिक चेतनासे हट जाता है और ऐसा हो जाता है कि मानी वहा कुछ थाही नहीं, सब कुछ शून्य था। एक और भी शून्यावस्था होती है. जडताकी अवस्था, जो केवछ शून्य ही नहीं प्रत्युत भाराकान्त और स्पृतिसज्ञा-विहीन होती है . किन्तु यह अवस्था तब होती है जब कोई गहरे तीरसे और प्रगाढताके साथ अवचेतनामें प्रवेश कर जाता है, इस तरह अधतलमें गोता लगाना अत्यत अवाजनीय है, इससे चेतना अधकारा-

च्यन और निमा मुखी हो जाती है तथा विश्रामके स्थानपर बहुधा थकावट उत्पन्न होती है जो न्योतिर्मय निथल-नीरबताकी अवस्थाते विलक्कल विपर्शत प्रकारकी अवस्था है।

# - 1°

तुम्हारी निदा न तो अर्धनिदा थी, न चौपाई, न निदाका पोइशांश ही, यह चतनाका अंत प्रवेश था, जो इस अवस्थामें भी सचेतन तो रहती है पर बाह्य चातोंके डिये अपनेको वद किये हुए होती है और फेबल अत अनुभातिके लिये ही उदादित रहती है। इन दो सर्वधा भित्र स्वस्थाओंका तुम्हें विशेष होना चाहिये, एक अवस्था है निदा और दूसरी है समाधि (अपस्य ही निर्विषस्य नहीं) का प्रारम । इस सरहका अत प्रदेश आयश्यक है, कारण मनुष्यमा किपाशील मन पहेंछ जादा वस्तुओंकी ओर ही प्राय' मुह किय ट्रण रहता है, यह मन अतः सत्ता (अतः मानसः, शन्त प्राण, अन्त शरीर, अन्तरात्मा) में राने दंगे

इसके लिये इसे पहले पूर्ण रूपसे अन्त में प्रवेश करना होता है। किन्तु अम्यासके द्वारा माधक एक ऐसी अवस्था प्राप्त कर सफता है जिममें वह बाद्यत सचेत रहता है पर फिर भी अन्त में निवास करता है और जन चाहे तन अन्त प्रविद्य या बहिर्गत अवस्थाओं में आ जा सकता है। इस अवस्थाको प्राप्त होनेपर तुम जाप्रत अवस्थामें भी उस अवस्थाकीसी सघन निश्चलता और उसी अवस्थाकासा महत्तर और बिद्युद्धतर चेतनाका अपने अदर ऊपरसे भरा जाना प्राप्त कर सकते हो, जिस अवस्थाको तुम श्रमवश निश्चके नामसे पुकार रहे हो।

\* \*

साधना करते हुए इस तरहकी शारीरिक थकावट हो जाना, यह त्रिभिन्न कारणोंसे हो सकता है —

(१) शरीर जितना हजम कर सके उससे अधिक प्रहण कर छेनेमे ऐसी थकाबट आ सकती है। तब इसका इछाज है सचेतन निश्चलतामें शांतिपूर्वक

विश्राम करना, शक्तियोंको ग्रहण तो करना परन्तु ऐसा करनेका एकमात्र प्रयोजन सामर्थ्य और बल्की पुन प्राप्ति हो, और कुळ मी नहीं।

- (२) निष्कियता जय जड़ताका कर धारण कर छे तब देसी थकावट आ सकती है—यह जड़ता चेतनाको नीचे, अर्थात् साधारण भौतिक स्तरपर, उतार छाती है जो जब्दी ही थक जानेग्राचा और तागतिक ताकी ओर सुकाव रावनेवाचा होता है। यहांका इळाज यह है कि फिर सस्य चेतनामें छीत्रा जाय और वहीं विश्वाम किया जाय, न कि जदतामें।
- (३) केवल दारीरद्वारा ही आत्यधिक परिश्रम किये जानेके कारण भी यह धनावट आ सकती है— अर्थात् दारीरको यथेष्ट निदा या विश्राम न दिया गया हो। दारीर योगका आगार है, कि.तु इमर्या द्वाक्त ऐसी नहीं है कि कभी श्लीण ही न हो, अत इमकी दाक्तियोंके अयरकी देख-भाल स्वरोकी आवस्य कता होती है। विश्वन्यापी प्राणानिको ग-स्वप्नर राम दारीरको यनाथे स्वरं सकते हा, कि.तु इम

विश्वव्यापी प्राणशक्तिसे भी वछ प्राप्त करते रहनेकी एक मर्योदा है। अतएव उन्नति करनेकी उत्सुकतामें भा एक प्रकारकी परिमितता बरतनेकी आवश्यकता है—परिमितता न कि उदासीनता या आछस्य।

\* \*

रोग इस वातका चिह्न है कि शरीरमें कहीं कुछ अपूर्णता या दुर्बळता है अथवा भौतिक प्रकृति विरोधी शक्तियोंके स्पर्शक िळेथे कहीं से खुली हुई है, इसके साथ ही रोगका प्राय निम्न प्राण या भौतिक मन अथवा किसी अन्य स्थानमें किसी प्रकारके अधकार या असामजस्यते सबध रहता है।

यदि कोई श्रद्धा और योग शाकिसे या भागयत राकिको अदरमें उतार लाकर रोगसे पूरी तरह छुटनारा पा सके तो यह तो बहुत ही अच्छी बात है। परन्तु एकनारगी ऐसा करना बहुधा सभव नहीं होता, कारण समग्र प्रकृति शक्किक प्रति उदादित नहीं होती अथवा उसका साथ देनेमें असमर्थ होती

है। हो सकता है कि मन श्रद्धाल हो और शक्तिका साथ दे, कि तु निम्नप्राण और शरीर उसका अनुगमन न कर सर्के । या, यदि मन और प्राण तैयार हों तो यह समन है कि गरीर साथ न दे और विद साथ दे भी तो केवल आशिक रूपसे, कारण इसकी यह आदत है कि यह उन शक्तियोंकी, जो एक विशिष्ट रोगको पैदा करती हैं, पुकारका उत्तर देता है और प्रश्नित जब भागमें जो आदत पढ जाती है यह एक महा हठीली शाक्ति है। ऐसी अवस्थाओं में भीतिक साधनोंका भाग्रय हिया जा सकता है-प्रधान सामनके तीरपर नहीं, बल्कि एक महायताके तीरपर अथवा यह समझकर कि शक्तिकी क्रियांके लिये यह एक तरहका स्थूछ सहारा होगा। अत्यात तीत्र और जोरदार ओपधियोंका प्रयोग नहीं, किन्तु ऐसी ओपधियोंका प्रयोग करना चाहिये जो शरीरमें किनी प्रकारकी गड़बड़ मचाये बिना ही डाभड़ायक हों ।

रोगोंके आक्रमण निम्न प्रकृतिके या विरोधी शक्तियोंके आजमण होते हैं, जो प्रकृतिमें किसी प्रकारकी कमजोरी देखकर, उसका कोई दरवाजा खुला पानेपर अथवा उसका कुछ भी सहयोग मिळने पर अदर आ घुसते हैं-ऐसी अन्य सब वस्तुओं जी तरह जो हमारे अदर आती हैं पर जिन्हें हमें निकाल बाहर कर देना होता है, ये रोग भी हमारे अदर बाहरसे ही आते हैं। जब ये आते हैं तभी यदि कोई इनके आनेका अनुभव कर सके और इनके शारीरमें प्रवेश करनेके पहले ही उन्हें दर फेंक देनेकी शक्ति और अम्यास उसमें हो जाय तो ऐसा व्यक्ति रोगसे मक्त रह सकता है। और जन यह आक्रमण अदरसे उठता हुआ दिखायी देता है तब भी यही समझना चाहिये कि यह आया तो वाहरसे ही है पर अवचेतनामें प्रमेश करनेसे पहले पकड़ा नहीं जा सका, और एक वार जहा यह अवचेतनामें आ परुचा कि, वह शक्ति जो इसको वहा छायी है, जब्दी हो या देरमें. इमे अपस्य उमादती ही है और तप यह शरीरको माकात कर छेता है। जब तुम्हें शरीरमें घुस

है। हो सकता है कि मन श्रद्धाल हो और शकिका साध दे, किन्तु निम्नप्राण और शरीर उसका अनुगमन न कर सकें। या, यदि मन और प्राण तैयार हों तो यह समन है कि शरीर माथ न दे और यदि साथ दे भी तो केवल आशिक रूपसे, कारण इसकी यह आदत है कि यह उन शक्तियोंकी, जो एक विशिष्ट रोगको पैदा करती हैं, पुकारका उत्तर देता है और प्रहातिके जद भागमें जो आदत पड जाती है वह एक महा हठीछी शांकि है। ऐसी अवस्थाओं में भौतिक साधनोंका बाश्रय टिया जा सकता है-प्रधान साधनके तीरपर नहीं, बल्कि एक सहायताके वीरपर अथया यह समझकर कि दाकिकी क्रियांक लिये पर् एक तरहका स्यूछ महारा होगा। अत्यात तीय और जोरदार ओपधियोंका प्रयोग नहीं, किन्तु ऐसी मोपधियाका प्रयोग करना चाहिये जी शरीरमें विमी प्रकारकी गडबड़ मचाये बिना ही टामदापक हों I

\$ B

रोगोंके आक्रमण निम्न प्रकृतिके या विरोधी शक्तियोंके आजमण होते हैं, जो प्रकृतिमें किमी प्रकारकी कमजोरी देखकर, उसका कोई दरवाजा सु**छा पानेपर अथ**ना उसका कुछ भी सहयोग मिलने• पर अदर आ प्रसते है-ऐसी अन्य सब वस्तुओं की तरह जो हमारे अदर आती है पर जिन्हें हमें निकाल बाहर कर देना होता है, ये रोग भी हमारे अदर माहरसे ही आते हैं। जब ये आते हैं तभी यदि कोई इनके आनेका अनुभव कर सके और इनके शरीरमें प्रवेश करनेके पहले ही इन्हें दूर फेंक देनेकी शक्ति और अम्यास उसमें हो जाय तो ऐसा व्यक्ति रोगसे मुक्त रह सकता है। और जब यह आक्रमण अदरसे उठता हुआ दिखायी देता है तब भी यही समझना चाहिये कि यह आया तो बाहरसे ही है पर अवचेतनामें प्रवेश करनेसे पहले पकड़ा नहीं जा सका, और एक वार जहा यह अवचेतनामें आ पहुचा कि, वह शक्ति जो इसको वहा छायी है, जल्दी हो या देरमें, इसे अवस्य उमाउती ही है और तम यह शरीरको आकात कर ठेता है। जब तुम्हें शगरमें घुस

आनेके अनतर ही इसका अनुमन होता है तो यह इसल्पि होता है कि, यद्यपि यह अवचेतनाके हारते नहीं कि तु सीधे ही अदर घुन आया है किर भी जनतक यह अभी बाहर ही था तभी तुम इसकी नहीं पकड सके। बहुधा यह इसी तरहसे आया करता है, सामनेक्षे अथवा प्राय पार्श्वक्षे सपात रेग्वामें, साध, स्वन प्राणमय परिवेष्टनको, जो कि हमारे सरक्षणका प्रधान कवच है, भेदन करके बलात् अदर धुस आता है। परत इसके भौतिक शरीरमें पुस नकनेक पहले ही इसे वहीं, उस प्राणमय परिषेष्टनमें ही, रोक दिया जा सकता है। इस टाउतमें यह हो सकता है कि साधकको गेगका क्षुछ असर हो,-ऐसा हो सकता है कि व्यरसा या जुकाममा हो जाय. परात माधिका पूर्ण आक्रमण नहीं हो नकता। इससे भी कुछ पहले यदि इसे रोका जा सके या प्राणगय परिवेदन स्वय इसका प्रतिरोध फेर और अपन आपको हद, सबल और जाराण्ड बनाय रांचे सो फिर रोग होगा ही नहीं , इस आग्रमणका दार्शरपर

कोई असर हा नहीं होगा और इसका कोई नाम-निशानतक नहीं रहेगा।

\* \*

निस्तदेह, रोगपर अदरसे किया की जा सकती है और उसे आराम किया जा सकता है। परात बात यह है कि यह कार्य सदा सहज नहीं होता, कारण जड़ प्रकृति बहुत अधिक प्रतिरोध किया करती है, तमोग्रणका प्रतिरोध होता ही रहता है। अतएव एक अथक लगनकी आवस्यकता होती है, आरममें यह प्रयास पूर्ण रूपसे ब्यर्ज हो सकता है अथना रोगके च्क्षण वढ जा सकते हैं, पर ऋमश अम्यास करते-फरते शरीर या किसी रोगविशेषपर नियत्रण फरनेकी उसकी शक्ति बद जाती है। इसके अतिरिक्त रोगके व्यक्तस्मिक आक्रमणको आतरिक साधनोंके द्वारा आराम कर छेना अपेक्षाकृत सहज है, परन्तु शरीरको ऐसा वना डाळना कि भविष्यमें उसमें कभी रोग हो ही न सके, अधिक कठिन है। किसी

जीर्ण रोगका अत क्रियाद्वारा उपचार करना और भी
अधिक कठिन होता है, वह पूर्ण रूपसे छुत्र हो जाने
के लिये तैयार ही नहीं होता, इसकी अपेक्षा शरीरका
सामियक अस्वस्थताको दूर करना आसान होता है!
जवतक शरीरपर नियतण अपूर्ण है सत्रतक
आंतरिक शक्तिके व्यवहारमें इस तरहकी सथा अप अपूर्णनाए और कठिनाइया बनी ही रहेंगी!

यदि ग्रम आतरिक क्रियासे रोगका बदना भर मी अटका सकी तो यह भी एक प्राप्ति है, तब ग्राव्हें अम्यासके द्वारा अपनी शक्तिको उस समयतक बढ़ाते रहना है जातक कि यह इस योग्य न हो जाय कि यह रोगको आराम कर सके। ज्यान रहे कि जयतक यह शक्ति पूर्ण रूपमे प्राप्त न हो जाय, सनाम औपभाषचारकी सहायताके सर्वधा स्थान परनैकी आध्यस्याना नहीं है। शीपन तो अतिम उपाय है, जिमका उपयोग उस समय करना पड़ता है जन कि चेतनमें कोई ऐसी चीज होती है जो द्यक्तिमें प्रायुक्तर ही नहीं देती या दिखीआ प्रत्युक्तर देती है। नहुंध स्थूळगत चेतनामा ही कोई भाग ऐसा होता है जो विमुख रहता है— या किसी समय, जब कि समय जागृत मन, प्राण श्रीर शरीरतम भी उस मुक्तिदायी प्रभावको स्वीकार कर छेते हैं तन यह अन्चेतना एक ऐसी चीज है जो मार्गमें बाधा डाळती है। यदि अवचेतना भी प्रस्तुक्तर देने छंग तब तो द्यक्तिमा साधारणसा स्पर्श मी किसी रोग विशेषको न केन्ज आराम कर सनता है बिल्क भनिष्यके छिये रोगके उस विशिष्ट प्रभार या रूपको यथार्थत असमन नना सकता है।

\*

रोगके बारेमें तुम्हारी जो परिकल्पना है यह एक भयानक सिद्धान्त है—कारण रोग तो एक ऐमी वस्तु है जिसे निकाल बाहर करना है, न कि उसे स्वीकार

जीर्ण रोगका अत क्रियाद्वारा उपचार करना श्रीर की अधिक कठिन होता है, वह पूर्ण रूपसे क्षम हो जोने के लिये तैयार ही नहीं होता, इसकी अपेक्षा शरीरका सामिक अस्वस्थताको दूर करना आसान टोता है। जबतक शरीरपर नियत्रण अपूर्ण है हाउडक आतरिक शक्तिक व्यवहारम इस सरस्की तया अप अपूर्णताए और कठिनाइयां बनी ही रहेंगी।

यदि तुम आतरिक कियासे रोगका बदना भर मी अठका सकी तो यह भी एक प्राप्ति है, तब तुम्हें अप्यासके द्वारा अपनी शक्तिको उस समयत्र बढोरे रहना है जवतक कि यह इस योग्य न हो जाय नि यह रोगको आराम फर सके। प्यान रो कि जयमर यह राकि पूर्ण रूपसे प्राप्त न हो जाय, राजार औपभीपचारको सहायताके सर्वभा त्याग वरहे हैं। आयस्यकृता नहीं है।

物 市

औपन तो अतिम उपाय है, जिमका उपयोग उस समय करना पड़ता है जन कि चेतनामें कोई ऐसी चीज होती है जो शक्तिओं प्रत्युत्तर हो नहीं देती या दिखीआ प्रत्युत्तर देती है। नहुधा स्थूजगत चेतनाका ही कोई भाग ऐसा होता है जो निमुख रहता है— या किसी समय, जन कि समप्र जागृत मन, प्राण और शरीरतक भी उस मुक्तिदायी प्रभानको स्वीकार कर लेते हैं तन यह अवचेतना एक ऐसी चीज है जो भागोंने वाधा डालती है। यदि अन्चेतना भी प्रत्युत्तर देने छग तन तो शक्तिका साधारणसा स्पर्श भी किसी रोग निशेषको न केनल आराम कर सकता है बस्कि भनिव्योक लिये रोगके उस विशिष्ट प्रकार या रूपको यनार्थत असभन नना सकता है।

. .

रोगके वारेमें तुम्हारी जो परिकल्पना है यह एक भयानक सिद्धान्त है—कारण रोग तो एक ऐसी वस्तु है जिसे निकाल वाहर करना है, न कि उसे स्वीकार

जीर्ण रोगका अत कियाद्वारा उपचार करा। और नी अधिक कठिन होता है, वह पूर्ण रूपसे छुन हो जाने के लिये तैयार ही नहीं होता, इसकी अपेक्षा दागरका सामयिक अस्त्रस्थताको दूर करना जासान होता है। जनतक शरीरपर नियत्रण अपूर्ण है तप्रतक्ष आतरिक शक्तिक व्यवहारमें इस तरहकी तथा अप अपूर्णताए और कठिनाइयां बनी ही रहेंगां।

यदि तुम आतरिक क्रियासे रोगका बदना भर में अटका सकी तो यह भी एक प्राप्ति है, तब तुर्रे कम्यासके द्वारा अपनी इक्तिको टस समयत्र बढ़ारे रहना है जातक कि वह इस योग्य न हो जाय कि वह रोगको आराम कर सके। प्यान रहे कि जबनक पर हाकि पूर्ण रूपने प्राप्त न हो जाय, तयक औरपेएचारकी महायताके सर्वया खाग बरनेवें आयरयना नहीं है।

औपथ तो अतिम उपाय है, जिमका उपयोग उस समय करना पड़ता है जम कि चितनामें कोई ऐसी चीज होती है जो शक्तिको प्रत्युत्तर ही नहीं देती या दिखीआ प्रत्युत्तर देती है । महुधा स्थूलगत चेतनाका ही कोई भाग ऐसा होता है जो विमुख रहता है— या किसी समय, जम कि समप्र जागृत मन, प्राण और शरीरतक भी उस मुक्तिदायी प्रभामको स्वीकार कर लेते हैं तम यह अवचेतना एक ऐसी चीम है जो मार्गमें वाधा डालती है । यदि अवचेतना भी प्रत्युत्तर देने लगे तब तो शक्तिका साधारणसा स्पर्श मी किसी रोग विशेषको न केवज आराम कर सकता है बिक्त भीज्योके लिये रोगके उस विशिष्ट प्रकार या रूपको यथार्थत असमय बना सकता है।

\* \*

रोगके बारेमें तुम्हारी जो परिकल्पना है बह एक भयानक सिद्धान्त है---कारण रोग तो एक ऐमी वस्तु है जिसे निकाट बाहर करना है, न कि उसे स्वीकार

करना या उसका भोग करना । मसामें कोई धांव वेनी होती है जो रोगमें सूख भोगनी है, व्याधिकी पाडाको भी, दूसरी किमी भी पीडाका शरह, गुखरे रूपमें बदल देना समन है , क्योंकि पीड़ा और मुग ये दोनों ही इनका मूछ स्वरूप जो बानन्द है उसरी अधीवस्थाण है,अत इन दोनोंको एक दूसरेके स्पर्मे परिणत किया जा सकता है या फिर इन दोनोंको ही रुपर उठाकर उन्हें उनके मूख तस्य भानन्दकी प्राप्त यराया जा सकता है । यह भा ठीक है कि बीमारीको स्थिरता, माता थीर वैर्यके साथ सहा परनेकी शक्ति सामक्षेत्र होती ही चाहिये, और क्योंकि यीमारी आ ही गयी है अत यह मान हैगा भी कि "मैं बीमार हु " इसी भारते होना चाहिय दि "यह भी एक अनुमव है, दिसे जगत्के अनुमर्वीमें ने गुनरते हुए मुद्दे प्राप्त कर देना है। शिद्ध इसपो स्रोठिति देना और इसमें नुग भोगना, इसरा तो या अर्घ होता कि इसे शरीरमें ठहरनेके निय सहायता दी जा रही है, ऐसा करने है काम "ही घटेगा, कारण जैसे काम, कोच, ईवा आदि प्राप

#### मौतिक चेतना

प्रक्रतिके विक्रत रूप है और भ्राति, पक्षपात तथा मिथ्योपचार मनोमय प्रकृतिके विक्रत रूप हैं वैमे ही रोग भीतिक प्रकृतिका विक्रत रूप है। इन सबको निकाल बाहर करना होगा और इनका स्थाग करना इनको मिटा देनेकी पहली शर्त है और इसको स्वीकार करनेसे सर्वया विपरीत परिणाम होता है।

> \$ # \*

समस्त रोग, भौतिक शरीरमें प्रवेश करनेते पहले, सूक्ष्म चेतना और सूक्ष्म शरीरके झानतन्तुमय या प्राणभौतिक कोशसे होकर गुजरते हैं। यदि किसी-को सूक्ष्म शरीरका झान है या वह सूक्ष्म चेतनासे सचेतन है, तो वह रोगको रास्तेमें ही अठका सकता है और उसे भौतिक शरीरमें प्रवेश करनेते रोक सकता है। परन्तु यह भी समब है कि यह जब उसका प्यान उधर न हो या जब वह निद्दामें हो तब आ जाय अथवा अवचेतनाके रास्तेसे, या जिस समय वह भारतरक्षाके छिये असावधान हो ठीक उसी समय

[ २६७ ]

प्तदम भा घुने , ऐसी अवस्थामें इसके अतिरिक्त और काई उपाय ही नहीं है कि इसने शरीरपर जिला अधिकार कर हिया है वहांने इसको मार भगाया जाय । इन श्रोतरिक माधनोंके द्वारा व्यागरका इतनी सुदद्ध हो सकती है कि शरीर कियागक रूपमें रोगमुक्त हो जाय । ऐसे अनेक योगी है जो रोगमुक है। फिर भी "फियात्मक स्वपम" का अर्थ " सर्वथा ' नहीं है । सर्वधा रोगमुक्ता हो निज्ञामा परिवर्तनसे ही होगी । कारण विमाननय अवस्पाके नाचे जो यह रोगमुक्तता होती है वह आधिरगर बहुतसी शक्तियाँमेंने एक शक्तिका ही परिणाम होता रे और जो समना उसमें स्थापित हो चुकी है उसी। जरा भी भग होति इस शेगमुकावस्थार्थे बाधा पड सकती है , किन्तु विशानमय स्थितिमें ता यह प्रशीमा म्पानाविक नियम ही है। विश्वनमय सर्पके इस िन्याप्टन शरास्या रोगते विर्मुक होता आते वामा रेशनपाटा रोगा, उसकी उपीन प्रशीम शामापत निरिस गाँउ ।

#### भौतिक चेतना

मनोमय छोक तथा अन्यान्य नांचेके छोकों में जो यौगिक दास्कि है उसमें और विद्यानमय मछातिमें मेद है। जो वस्तु योग दाक्तिद्वारा मन और-शरीर चेतनामें प्राप्त की जाती है वह विद्यानमय चेतनामें स्वभावत अन्तर्निहित है और उसकी विद्य-मानती उसके कहींसे प्राप्त किये जानेपर निर्मर नहीं करती, किन्दु स्वभावत है—वह स्वत सिद्ध है और निरोध है।



